## धरती की आँखें

लक्ष्मी नारायण लाल

यंन्ट्रल बुक डिपो

इलाहावाद

१९५१

प्रकाशकः नैद्रल बुक डिपो इलाहाबाद

प्रथम संस्करण

मुद्रक चुन्नीलाल 'वैनगार्ड प्रेस, इलाहाबाद १६ दिसबर १६५० की एक रात में गोपाल नरेन्द्र श्रोर लच्मी को

## भूमिका के निमित्त

भूमिका लिखने का कार्य्य वड़ा ही कठिन और दायित्त्वपूर्ण है। मैं वैसे कोई सिद्ध समालोचक या विज्ञ माषाज्ञाता नहीं हूँ। उपन्यास-साहित्य का एक जिज्ञासु पाठक अवश्य हूँ। आ लच्मीनारायण लाल के प्रस्तुत उपन्यास 'घरती की आँखें' को भूमिका का एक इतिहास है—मैंने तो कहा था कि सुमसे कहीं अधिक योग्य और रस्ज्ञ समालोचक उन्हें हिन्दी में मिलेंगे। पर जब वे मेरे अभिमत और प्रोत्साहन पर ही तुल गए तो फिर ये पित्तयाँ मैंने इस आशा से लिखी हैं कि इस उपन्यास के निमित्त नये कलाकारों के जीवन और कला के प्रति हिण्टकोण पर कुछ कह सकूँ।

उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे; वे उनके उत्तर सहित यों हैं:---

प्रश्न (१) त्रापने इस उपन्यास की रचना क्यों की ? त्रापका उद्देश्य -क्या है ?

उत्तर: — सच्चाई के साथ गाँव के व्यक्तित्व के एक पत्त को दुनियाँ के सामने रखने की हार्दिक भूख ने मुक्ते उपन्यास लिखने को विवश किया। जन्म से आज तक गाँव की धरती ने अपनी जितनी बातें मुक्तसे कहीं हैं — उसके सारे उलहने, सारे आँस्, सारी क्रान्ति की चेतनाएँ इस उपन्यास में हैं। अतः धरती का सच्चा चित्रपट, उसकी एकता, इसका अनोखा व्यक्तित्व जहाँ इंसान अपनी विभिन्नताओं में भी मूल रूप से एक हैं — एक ही धरती के लाल हैं; सच्चाई से जहाँ जातिगत मेद नहीं; क्योंकि सभी इंसान धरती की एक साँस हैं; एक ही अभिष्ठ रूपो आत्मा की चिनगारियाँ हैं, आदि बातें इस उपन्यास का प्राण् है!

प्रश्न (२) ग्रापको इस उपन्यास रचना के पूर्व किन लेखका न प्रभा-वित किया है .... यानी श्राप किसी परंपरा—(हिन्दी या विदेशी लेखकों की) को लेकर चले हैं, या एकदम मौलिक श्रीर स्वतंत्र उद्भावना श्रापने की है ?

उत्तर: मेरा उपन्यास किसी भी परम्परा विशेष या साधारण की दिशा में नहीं लिखा गया है। मैं स्वयं किसान का बच्चा हूँ और मिट्टी-धूल-कीचड़ में हँसकर, खेलकर, रोकर आगे बढ़ा हूँ। उन्हीं सारी लड़ाइयों और जीवन की मुस्कराहटों की सच्ची अनुभूतियों पर यह उपन्यास मेरी अपनी साँसों की तरह मेरी मौलिक चेतना का प्रतिरूप है। हाँ वैसे पाटक और विद्यार्थी रूप में मुक्ते गोर्की-टाल्सटाय, शरदबाबू, प्रेमचन्द, अज्ञेय और कृष्ण चन्द्र ने बहुत ही प्रभावित किया है।

प्रश्न (३) आप जिन चरित्रों की सुष्टि करते हैं वे सर्वथा काल्पनिक होंते हैं या सर्वथा यथार्थवादी ? घटनास्त्रों के चुनाव के विषय में भी आपकी दृष्टि किस विचार से निर्धारित होती है ?

उत्तर: — समस्त चिरत्रों की आत्माएँ सच्ची हैं, यथार्थ हैं — पूर्ण यथार्थ। पर अपने शरीर और बाह्य रूप में काल्पिनक भी हैं। वे सत्य हैं पर मैंने उन्हें सुन्दर बनाने की चेष्टा की है — अपनी ओर से कुछ कान-नाक जोड़कर नहीं वरन उन्हें नहलाकर, जगा-कर, उनकी धूल और कीचड़ माड़कर। ठीक यही बात घटनाओं के चुनाव और निर्माण में है। घटनाओं की मावधारा मुक्ते स्वयं अपनी बलवती लहरों में बहाकर चली है। लगा है कि सब चिरत्र, स्वयं सत्य रूप में मेरे पास आते गए हैं, कार्य्य करते गए हैं और सुक्ते अपना इतिहास लिखाते गए हैं। उपन्यासकार मेरे सब चिरत्र हैं, मैं तो उनका साधन हूँ।

उत्तर (४) सामाजिक उपन्यास का कार्य्य (१) केवल समाज में पैठकर ज्यों का त्यों यथार्थ चित्रण करना या (२) समाज को उद्बुद्ध करना या (३) समाज से दूर खड़े होकर केवल उसपर ब्रालोचना करना ब्राप समकते हैं १

उत्तर:—शैली की दृष्टि से ऊपर की तीनों वातों को में महत्त्व देता हूँ लेकिन पहली दो बातें मेरी चेतना के मूल उद्गम हैं। इस उपन्यास में जितने तृफान श्राये हैं, जितनी श्रमृत की वर्षा हुई है; लगा है कि सब मुक्तसे होकर गए हैं। एक वाक्य में—इस उपन्यास में जितने चरित्र श्राए हैं, जितनी घटनाएँ अनई हैं; बही सब इस उपन्यास रूपी घरती की श्राँखें हैं श्रीर मैं सबके साथ हँसता श्रीर रोता रहा हूँ।

\* \* \*

में वड़े मनायोगपूर्वक यह 'धरती की आँखें' नामक ४१० पृष्ठ का उपन्यास पढ़ गया। इस पर सहज मत देकर टालना नहीं चाहता। पाठक इस पर अपना मत बनायेंगे ही। पर दो तीन अच्छी बुरी बातों का उल्लेख ज़रूर करना चाहता हूँ।

इस उपन्यास में मुक्ते ग्रच्छी लगीं तीन वार्ते, एक, गोविन्द की ग्रंध-विश्वासों के विरुद्ध, हिन्दू-मुस्लिम-ग्रङ्कृत की जातीय संकीर्णता के विरुद्ध विद्रोह की वृत्ति। दूसरी वात, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँवों के कई रहन-महन, किसानों के रीति-रिवाज ग्रौर ग्राम-गीतों के कई स्थलों पर सुदर ग्रौर ताज़े वर्णन। तीसरी वात, लेखक का जीवन की यथातथ्यता की ग्रोर भुकाव; जो उसकी प्रेगतिशील दृष्टि का द्योतन करता है। वह किसी 'वाद' का प्रचार करने हेतु नहीं चला है; ग्रौर उसके लिए किसी ग्रम्य सामाजिक-राजनैतिक दल या विरोधी धारा के प्रति नाहक ग्राकोश ग्रौर ृणा का प्रचार वह नहीं करना चाहता। जहाँ उसके पात्र जमींदारी-उन्मूलन के चमत्कार से ग्रमिभूत द्रोक्र

धरती पर स्वर्ग की सहज अवतारणा का स्वप्न देखते हैं; लेखक उनके साथ उतना ही उत्फुल्ल और उत्साह भरा है! जहाँ उससे निराशा, असंतोप और जनशाधारण की निर्भाति ( डिसइल्यूजनमेंट ) है, वहाँ उसे भी सही-सही शब्दों और चित्रों में उसने अंकित कर दिया है।

मुलिया बद्री पाँडे के मूठे बहानपन की पोल जहाँ उसने खोली है, वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं का भी अनासक्त भाव से व्यंग्य-चित्रण किया गया है। और इस तरह कई स्थलों पर यह उपन्यास बहुत अच्छे स्केच सामने रखता है। कई स्थल पर शिव-मङ्गलसिंह 'सुमन' की कविताओं और प्रकाशचन्द्र गुप्त, कृष्ण चंद्र तथा रामानन्द सागर की रचनाओं का बरवस स्मरण हो जाता है।

पर कुल मिलाकर उपन्यास में कोई केन्द्रैक्य (सेट्रेलिटी) नहीं है इसके लिये शायद लेखक का रोमांटिक दृष्टिकोण जिम्मेदार है।

में रोमांस का विरोधी नहीं हूँ। स्वस्थ भावनात्रों में प्रेम भी एक प्रवल शक्ति है। परन्तु प्रामीण जीवन के चित्रण में उसका कितना प्रतिशत हाथ है, यह देखना होगा। पर्लवक ने 'एशिया' की एक संपादिका गर्ट्यूड इमर्सन सेन की पुस्तक 'वायसलेस-इंडिया' की भूमिका में लिखा या कि 'साधारण भारतीय देहात की ज़िन्दगी दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा अभावप्रस्त श्रीर गंदी है; शायद उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों में वह वैसी हो।'

स्वीन्द्रनाथ ठाकुर ने १६३१ में लिखा था जो कि २० साल बाद मी उतना ही बही है—"These villages had no a allurements of the romantic India, incomprehensibly mystic in her ritualism, or ineffably grand in her relics and ruins. The background of life they had was dull and drab, with no lurid fascination of vice so important for making its detailed descriptions gratifying to some readers in their search for a vicavious enjoyment under the cover of moral indignation. These •unfortunate Indian villagers are deserted by their own capable men, neglected with scant notice by their politicians, carefully ignored by the government, doubly suffering from unspeakable miseries, putting all the blame on the inexorable fate, but down to the dust by the load of indignations, deprived of education, sanitary or medical help." प्रस्तुत उपन्यास में देहात के इस पहलू की साँकी कम है।

यह बात मैं इसलिए और भी कहता हूँ कि लेखक का उद्देश्य ज़र्मीदारी के विरुद्ध कुछ कहना भी है। ज़र्मीदारी, जागीरदारी हमारे सामंती संस्कारों की अन्तिम कड़ी हैं। उसका विरोध रोमांटिक दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि वह दृष्टि स्वयमेव सामंतवाद का एक अंश है।

रोमांटिक हाष्ट का एक दूसरा दोष यह है कि वह पात्रों की सुष्टिं ज्यों-की-त्यों, सप्राण, उसके समूचेपन में, सारी कसक-मुसुक चेतन- ऋर्ड चेतन-ऋर्चेतन के साथ नहीं होने देते। बह यथार्थ को स्वप्तिल- धुँ धला बना डालती है। स्काट के पात्रों के बारे में फॉस्टर की यही शिकायत है कि वे सिर्फ लम्बे और चौड़े दो ही परिमाण वाले सपाट (फ्लैट) पात्र हैं। उनमें तीसरा परिमाण नहीं है। आधुनिक उपन्यासों का चरित्र-चित्रण तीसरे परिमाण के साथ होना चाहिये।

श्रार्थर कोएस्लर के उपन्यास "एराइवल ऐंड डिपार्चर" के श्रंत में नायक पीटर स्लावेक नायिका श्रोदेत को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें एक महत्त्वपूर्ण श्रंश यों है— "श्रव मुक्ते पूरा पता लग गया है कि मेरा तुक्त पर प्रेम था श्रीर मैं जन्म भर तुक्त पर प्रेम करता रहूँगा।

श्रीर तो भी मैं तुमते दूर दूर जा रहा हूँ ! क्यों यह मुझे खुद को नहीं मालूम...पर यह देखो ग्रोदेत ! बचपन में हम एक मज़ेदार खिलौना लेकर खेलंते हैं। यह खिलौना तुक्ते मालूम है! यह खिलौना है एक कागज़ ! उस कागज़ को सीधे देखो तो लगता है कि उस पर नीली श्रौर लाल रेखाएँ टेढ़ी-मेढ़ी खींची गई हैं श्रीर कुछ नहीं है परन्तु उस कागज़ के साथ दो भीने रंगीन कागज़ भी मिलते हैं। उसमें का लाल रंग वाला कागज्ञ उन लकीरों वाले कागज़ पर रखने से उस पर की लाल लकीरें नायव हो जाती हैं और नीली लकीरों की एक तस्वीर हमारे समाने आ जाती है। कुत्ते को कूदने के लिए सिखाने वाले एक विदूषक का यह चित्र होता है परन्तु लाल कागज़ निकाल देने पर श्रीर नीला कागज़ रख देने से नीजी लकीरें गायव होने से एक नयी तस्वीर दिखाई देती हैं और वह है गरजने वाले सिंह की । मूल कागज़ में विदूपक और शेर दोनों का चित्र होता है। उसमें से कौन सा त्यष्ट दिखाई देगा यह इस वात पर निर्भर करता है कि हम उस पर किस तरह का कागज़ रख न्हे हैं ! हर ग्रादमी इसी तरह से ऋलग ऋलग तस्वीरों से बना रहता है। उनमें से कब और कौन सी तस्वीर उभरकर सामने आ जायगी यह नहीं कहा जा सकता।"

उपन्यासकार की दृष्टि उसकी चरित्र-सृष्टि पर बहुत प्रभाव डालती है। श्री लंक्नीनारायण लाल को एक दिन मेरी वात का महत्त्व ज्यादा जान पड़ेगा, गो आज उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं निरे रोमाँस-विरोधी, मामाजिक यथार्थवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकीण के आग्रह से कुछ अधिय वार्ते कह रहा हूँ।

डी॰ एस॰ सैवेज ने 'दि विदर्ड ब्रैंच' में श्राधुनिक उपन्यासकारों की समीका उपास्थित की है। भूमिका में वे लिखते हैं कि 'प्रत्येक उपन्यान का एक ढाँचा होता है जो लेखक के व्यक्तित्व से बनता है, श्रीर जिन कृतियों में श्रिधिक सार्वजनीनता रहती है उसके वारे में भी यह सही है। सभी कला-प्रकारों में उपन्यास सबसे श्रिधिक वैयक्तिक

होता है; उसका मूलारंभ सदा ब्रात्मचरित्रात्मक होता है' ( पृष्ठ १० ) इसी भूमिका में सैवेज ने कहा है कि उन्नीसवीं शती के स्रत तक पश्चिम में सत्य की यथार्थता के प्रति उपन्यासकार की जिम्मेदारी दूट गई थी। उपन्यासकार सत्य के चित्रण से ऊब गया था। उसने दो राहें पकड़ीं--जीवनवाद (वाइटैलिज्म) या सौन्दर्यवाद (इस्थेटिसिज्म)। जीवनवादी कला को किसी उपयोगितावादी शक्ति से संचालित सानते थे. चाहे वह प्राणी शास्त्रीय हो या ऋर्थशास्त्रीय। इस प्रकार उन्होंने कला के रूप की उपेचा कर दी। उसके उलटे रूपवादियों ने 'कला के लिए कला' के आग्रह में उसकी आत्मा को कंठित कर दिया. प्राण्हीन बना दिया। करीब-करीव यही हाल हमारी भाषीँ आँ में भी उपन्यासकारों का हुया है। या तो निरे उपयोगितावादी उपन्यास हैं. या कलावादी । ऋब साहित्य में वह ऋवस्था ग्रागई है कि जीवन की समग्रता को चित्रित करने वाले. तीन परिमाणों वाले चरित्रों की सर्वां-गीण सृष्टि करने वाले उपन्यासकार वहुत कम मिलते हैं। सच्चे अर्थ में ग्रपने त्रापको ग्रौर उसके द्वारा युगीन साधारणीकरण को भी 'सामाजिक' तक व्यक्त कर सकेंगे ऐसे उपन्यासलेखकों का भविष्य है।

\* \*\*

इस उपन्यास, "धरती की आँखें" में धरती का चित्रण काफी ईमानदारी के साथ किया गया है। धरती के बेटे जिस तरह जीते-मरते फगड़ते-बढ़ते हैं; उनकी बातों को, उनके दिल की उमंगों—और सपनों को भी वाणी का आकार दिया है। साम्प्रदायिक एकता के सूत्र के कारण उपन्यास की भाषा में भी एक प्रकार की ताज़गी और प्रवाह है जिसमें हिन्दी-उर्दू के शब्द गंगा-जसना के दोत्राबे की धार की भाँति मिलते जाते हैं। कहीं कोई बनावट नहीं जान पड़ती। बीच-बीच में देहाती शब्दों की छटा एक प्रकार का प्रामीण वातावरण निर्माण कर देती है। इस दृष्टि से श्री लच्मीनारायण लाल की उपन्यास-शैली का भविष्य में बहुत उज्वल देखता हूँ।

उपन्यास के नायक गोविन्द जैसी श्रंध-विश्वास विरोधी, सामंत-वादी सड़ी-गली परंपराश्रों से बगावत करने वाली उदार दृष्टि जब श्रिषक मँवरतीं श्रौर कड़ुए जीवनानुभवों से संभवित-संतुलित होंती जायगी— तय हमारे देहातों का भी वह चित्र हमारे उपन्यासों में व्यक्त होगा जो प्रेमचन्द्र श्रौर शरच्चन्द, ताराशंकर बनर्जी श्रौर र० वा० दिधे ने सफलतापूर्वक व्यक्त किया है श्रौर जिसकी कुछ छटा हिन्दी में रहबर श्रौर नागार्जुन के उपन्यासों में मिलती है। देहात श्राज ट्रटकर बिखर रहे हैं; गोल्डिस्मिथ के ऊजड़ ग्राम 'की पंक्तियों की माँति' कला-कार दैन्य से विवर्ण होता जा रहा है, जब शहरों की समृद्धि ज़रतारी श्रीढ़े इत्रीर रही है। धीरे-धीरे शहरों की श्रोर ग्रामीण खिंचे श्रा रहे हैं, फिर उनका सपना ट्रटता है। इस सारी प्रक्रिया को श्री लच्मी नारायण लाल श्रपने श्रगले उपन्यासों में श्रौर सचेष्ट जागरूक दृष्टि से देखेंगे, ऐसी श्राशा है।

जो मन में उठा वही लिख दिया । यदि कोई त्रुटि हो तो मेरी हैं; पाठक चमाशील हैं ऐसा विश्वास है ।

प्रयाग, बसंत पंचमी (निराला-जन्मदिन) ११-२-**५१** 

प्रभाकर माचवे

## मेरी ओर से

इस उपन्यास के बारे में अपनी श्रोर से कुछ लिखते समय मेरे मन की वाणी बार-बार एक बहुत ऊँचे कलाकार की संगीतमय श्रावाज़ में गूँज उठती है कि 'लुमावनी वादियों श्रीर हरे-भरे मैदानों में यात्रा करते हुए मुक्ते ऐसा महसूस हुआ जैसे में मनुष्य की श्रात्मा की वादी में चल रहा हूँ—वह श्रात्मा जो बहुत प्राचीन महान श्रीर शानदार . है; वह श्रात्मा जो बिल्कुल नवीन श्रीर उच्च है श्रीर प्रत्येक च्रारा नई होती जा रही है।'

लेकिन जन्म से आज तक मैं जिस घरती पर चल रहा हूँ; वह इस माने में और भी शानदार है कि उसने अपनी भोली आत्मा में अपने सारे इतिहास को छिपाकर रक्खा है—चाहे खंडहरों के रूप में, चाहे अपने लोकगीतों के रूप में, चाहे अपनी परम्पराश्चों के रूप में, चाहे अपने आँस् और मुस्कराहटों के रूप में, और वह हर रात को अपने स्नेपन, पूर्ण स्निम्धता में किसी भी जागने वाले इंसान से अपनी सच्ची, निष्कपट कहानियाँ कहती रहती है—रोमांटिक और त्पानी—दोनों तरह की कहानियाँ!

श्रालोचना की दृष्टि से या किसी के प्रेशन करने पर कोई लेखक श्रपनी कृति के उद्देश्य श्रथवा लिखने के कारण पर चाहे जितना बक जाय, परन्तु सच्चाई के साथ उसकी किसी भी काव्य-प्रेरणा के श्रन्तराल में केवल एक, सिर्फ एक नूतनतम श्रनुभूति का विन्दु रहता है। श्रीर यही विन्दु मिलते ही उसके चेतन, श्रद्धंचेतन, श्रवंचेतन जगत में पड़ी हुई सारी इस दिशा की सामग्रियाँ उस पर पहाड़ बन जाती हैं—ठीक किसी बौद्ध-स्तूप की भाँति जो श्रपनी सारी विशालता, प्रसार के श्रम्तस्तल में केवल एक श्रस्थि-खंड छिपाए रखता है। लेकिन जहाँ

एक स्तूप को खोद डालने से वह ग्रस्थ-खंड किसी स्वर्ण कलशा में सुरित्तत मिल सकती है वहाँ लेखक की वह श्रनुभूति इतनी सूच्म, इतनी श्रमूर्त रहती है कि लेखक स्वयं उसे वाणी का रूप नहीं दे सकता, जैसे गृँगे का गुड़ खाना।

गत जुलाई में मेरे परिवार का एक दुलारा बच्चा ! जिसका नाम मेंने ही वड़े प्यार से 'प्रमोद' रक्खा था ) वह मासूम अपनी तोतली बोली वोलते-वोलते एक अर्जीव कारुणिक ढंग से चुप हो गया । श्मशान पर उनकी एक छोटी सी खूव गहरी क्रव्र खोदी गई । और जब में— उसके क्रक्ट्रन में लिपटे हुए शव को अपने अंक में लेकर उसे क्रव्र में सुजाने के लिए मुका तब मुक्ते एक च्या में ऐसा लगा कि वह खुदी हुई गहरी घरती अपनी न जाने कितनी बेनाम कहाँ नियाँ कह गई और जब मैंने वाहर निकलकर घरती के सीने को देखा तब मुक्ते इसकी न जाने कितनी इँगती और रोती हुई आँखें दिखाई देने लगीं।

फिर एक दिन सुभसे एकाएक उस धरती की नयी चेतना के प्रतीक. गांविन्द से भेंट हो गयी। उससे अकस्मात् जैनब से भेंट हो गई श्रीर .वं वेचारे दोनों जीवन संग्राम में फँस गए श्रीर मुभे उनका इतिहास जिखना पड़ा।

\* \*

इसलिए यह उपन्यास घरती के एक गाँव की चेतना का इतिहास स्थित है, घरती की पूरी कहानियों, समूचे पत्त का चित्रण कम। मैंने जानबूक्त कर घरती का उतना ही कैनवेस लिया है जितने में सिर्फ गोविन्द नयी चेतना के प्रतीक की गतिविधि है, ज़ैनब की कान्तिकारी स्थात्मा का प्रसार है और घरती के दुश्मन के विश्वासघात की सीमा है। स्थतः 'टैगोर' स्थीर 'पर्ल बक' का दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से स्थलग की चीज़ है।

में वार-वार कहता हूँ कि यह उपन्यास धरती की सभी कहानियों,

सभी पत्नों को लेकर नहीं चला है। उसके लिए कमसे कम ढाई हजार पृष्ठीं का उपन्यास लिखना होगा।

इस उपन्यास की कथा-वस्तु, बहुत ही छोटी है जो जगतपुर के मूल रूप के खंडहर से, (अर्थात् जगतपुर के टीले से जो सामंतवादी विश्वासघात का प्रतीक है) आरम्भ होंकर राजा के विश्वासघात से गुजर कर नयी खेती; जो एक सफल विद्रोह का प्रतीक है, उस तक पहुँच रोनी के बाँघ पर समाप्त हो जाती है। बस इसी परिधि में धरती की जितनी आँखें आ सकी हैं, उन्हीं का यह उपन्यास सच्चा इतिहास है।

उपन्यास की मुख्य संवेदना गोविन्द के व्यक्तित्व में सिमटकर चलों है। गोविन्द एक गाँव के अपंधकार में पड़ा हुआ आशा और प्रकाश का वह प्रतीक है, वह नयी चेतना है जो अपनी सीमाओं, गाँव की परि-स्थितियों, अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करता है। उसने अपनी सच्चाई, अपने दृढ़-चरित्र और कर्त्त व्य से न जाने कितनी ऊँची बातें सिद्ध की है। जगतपुर के समूचे इतिहास में ही क्रान्ति उपास्थित की है। नयी खेती कर दिखायी है, ज़ैनब को अपना बनाया है और इसकी सबसे बड़ी क्रान्ति और भारत की धरती का सबसे सुन्दर स्वप्न तो ज़ैनब के गर्म में है जो एक दिन जगतपुर की धरती पर आने वाला है।

गोविन्द इस तरह कितने ऋसंख्य गाँवों की गूँजती हुई आवाज है; आदर्श है जो धरती पर कितने जगतपुर को प्रकाश में लाने का संदेश देता है। कर्ज व्य-पथ पर खड़ा हुआ अपनी उत्साह मरी वाणी में धरती की आवाज़ बुल द करता है! इसके कार्य-पथ में जितनी आँखें ऋाई हैं, इसके रास्ते में मिली हैं; वे संसार के लिए आहान हैं, दीन पुकार हैं कि हे नथी रोशनी वालो! सुक्त पर दया करो! मेरी सहायता करो! अपने समाज को बदलो! अपना दृष्टिकोण बदलो! दुनियाँ कितने आगे बढ़ती जा रही है, हम इतने पीछे पड़े हैं! दौड़ो..सहायता करो! आगे बढ़ती जा रही है, हम इतने पीछे पड़े हैं! दौड़ो..सहायता करो! आगे बढ़ो...सीमाएँ तोड़ो..।

इसीलिए मैंने उपन्यास में प्रायः नारी आँखों को ही लिया है; उन्हों के आँसुओं मैं ही आपको चलना है जिससे आप में और अधिक परिस्थितियों के प्रति करुणा, दया, संवेदना, मोह, उदारता और अन्त में विद्रोह उत्पन्न हो। और आप उन्हें कभी न भूलें। इसीलिए मैंने कटु परिस्थियों को भी रोमांटिक ढंग से आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है जिससे आप बुरी तरह से आकर्षित हों, आपको असीम आनन्द भी मिले और असीम चोभ भी।

कुछ लोगों ने उपन्यास के कुछ श्रंशों में, यौन-वृत्ति की गंध पाई है। मेरे श्रिभिकांश पात्रों को रोमांटिक कहा है परन्तु सुभे लगता है कि उन्होंने इन वातों को बाह्य रूप के श्राधार पर ही कहा है। चिरत्रों के दिलों की गहराइयों में नहीं उतरे हैं, जहाँ केवल टीस ही टीस है—करुणा ही करुणा है। यहाँ तक कि गोविन्द श्रीर ज़ैनब के संबन्धों में भी करुणा श्रिधक है रोमांस बहुत ही कम।

इस दिशा में, मेरी विज्ञजनों से एक यह भी प्रार्थना है कि उपन्यास
में भाव संबन्धी, कला सम्बन्धी दोनों प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती हैं श्रौर
उनके लिए मेरा सर हाज़िर है, परन्तु हे महावाहो ! खुदा के लिए कहीं
पवित्र कैसर, सुभागी, तारा, इन्द्रा श्रादि न जाने कितनी पवित्र
श्रात्माश्रों के सम्बन्ध में फायड महाप्रभु को न जोड़ दीजिएगा।

\* \*

श्रपनी श्रोर से इतनी बातें लिखने के यह श्रर्थ बिल्कुल नहीं हैं कि मैं यह सिद्ध करने बैठा हूँ कि यह उपन्यास कोई ऊँची साहित्यिक कृति हैं। मैं इसे साहित्यिक कृति नहीं मानता, फिर भी मुक्ते इसका मूल्य मालूम है। वह मूल्य मैं उन तमाम पाठकों के दिलों को भेंट करता हूँ जो इसे पढ़कर श्रपना सही दृष्टिकोण बनाएँगे श्रीर श्रपने रास्ते चलेंगे।

है; वैसे मैं अपने सत्यवादी भूमिका के लेखक प्रभाकर माचवे की बहुतश्रद्धा करता हूँ फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी कला, मेरा दृष्टिकोण, मेरा अपना समूचा व्यक्तित्व अपना है—इंसकी सारी जड़ें मेरी अनुभूतियों, धारणाओं की गहरी धरती में समाई हैं—इसमें कोई भी अपना कितावी या सैद्धान्तिक प्रभाव नहीं डाल सकता। मुक्ते इस दिशा में अपनी सीमाएँ ही प्यारी हैं किसी की महानता का दान नहीं चाहे वह नागार्जुन तो क्या ईश्वर भी क्यों न हों!

त्रान्त में त्रापने प्रमोद को प्यार जो रातभर प्रेस में डियुटी बजाने के -बावजूद हर सुबह को सुस्कराता हुन्ना मिलता है।

श्रपनी बात लिखकर समाप्त करते हुए मुक्ते ऐसा लग रहा है मानों मैं फिर श्रकेला हो रहा हूँ।

श्रारती कुंज-जलालपुर बस्ती १४-२-५१

लक्षा—

जगतपुर सो रहा था, ऋौर उसकी घरती मी सो रही थी, उसका ऋासमान भी सो रहा था। उसके किनारे की रोनी नदी भी उस समय तक बहते-बहते थककर सो गई थी। हवा को भी जैसे नींद ऋाने लगी थी।

लेकिन फिर भी रात जवान थी, जिसकी गोद में जगतपुर का टीला मुस्करा रहा था—जैसे उसे किसी भी रात को नींद नहीं ख्रीती थी, जैसे वह सोते हुए जगतपुर से कुछ कह रहा था, सोती हुई घरती को मचलकर जगा रहा था; सोते हुए आसमान को गुद्गुदा रहा था, सोती हुई रोनी की खामोश लहरों में फूल के पत्थर फेंक रहा था।

फिर भी सब सो रहे थे, केवल जगतपुर के पश्चिम, उसके ऊँचे टीले पर, घनी काड़ियों में छिपे हुए दो खंडहर शायद टीले की भाँति कभी नहीं सो पाते थे। एक खंडहर मस्जिद का था ब्रौर दूसरा मन्दिर का।

टीला इन दोनों खंडहरों को ऋपने दामन में रखकर इतना प्यारा संगीत सुना रहा था, जैसे कोई माँ ऋपने दिल के टुकड़े को, फूल सी गोदी ऋौर बाहुऋों में कसकर, उसके ऋोठ ऋौर ऋाँखों में श्रमर संगीत का स्पन्दन भर देती है।

इसलिए दोनों खंडहर जग रहे थे, उसके तमाम ठीकरे जग रहे थे, करींदे और मकोइचे की काड़ियों में टीले का गूँजता हुआ संगीत जग रहा था।

शाम ही से रात जवान थी, श्रीर यह श्रपने पिछले पहर में रार्मा-कर दूल्हन बन गई थी। श्रीर इस समय मन्दिर के खंडहर में, एक ऊँची जगह पर धी का चिराग जल रहा था, जिसकी लो को एक चौबीस वर्ष का युवक अपलक देख रहा था। उसके हाथ अनन्य अद्धा में जुड़े थे, वुवराले बाल अपूर्व उद्विभता में विखरे थे। उसके पैर संसार के अन्य देवी-देवताओं से उदासीन होकर किसी अदृह्य के सामने स्थिर थे। उसकी भीहें चुप थीं और पतले, स्खे हुए ओंठ धीरे-धीरे कॅप रहे थे।

जेसे वह खंडहर से कोई वरदान माँग रहा था, जैसे वह अपने संस्कार और विश्वास के पंख से आसमान से भी ऊपर किसी ऊँची: जगह को छू देना चाहता था।

युवक जिस समय अपनी प्रार्थना के साथ नीचे ठीकरों पर फैलकर, सिर टेकने जी रहा था, उस समय उसे लगा, जैसे ऊँघता हुआ आसमान च्राण भर के लिए नीचे मुक गया हो, हवा अलसाई हुई अगड़ाई लेने लगी हो। और युवक के कानों में यूँ एक सहमी हुई अवाज सुनाई देने लगी—'यह कौन''?

श्रादमी, ''' नहीं ''नहीं '''शैतान'''लेकिन श्राह '''मर गईं '''। फिर कौन १'''नहीं '''।

युवक की मानसिक तन्द्रा क्षतम्मना कर टूट गई श्रीर उसने उठकर पांछे देखा, एक नौजवान लड़की, हाथों में फूल श्रीर प्रसाद लिए उसके सामने खड़ी थी। युवक को लगा मानो वह कोई स्वप्न देख रहा है कि नीले श्राकाश से कोई उज्ज्वल तारा टूटकर उसके सामने धरती पर गिर पड़ा है श्रीर इस प्रकाश के ऊँचे सिंहासन पर, चाँदनी से वनी हुई कोई परी खड़ी है, जो सहमे हुए गोविन्द से कह रही है— हरो नहीं, मैं भूत शैतान नहीं, सहमो नहीं; मैं कोई हैवान नहीं....

गोविन्द ने घूमकर जलते हुए चिराग़ को देखा स्त्रीर बढ़कर उसकी लौ में स्त्रपनी एक उँगली छुत्रा दी। उसने चीखकर स्त्रपना हाय खींच लिया और इस च्लिक पीड़ा से उसका सन्देह मिट गया। उसे सिद्ध हो गया कि वह कोई स्वप्न नहीं देख रहा है—सब सत्य देख रहा है। ्र लड़की निःसंकोच त्रागे बढ़कर दीपक के प्रकाश में अपने फूल और सिन्नी रखने लगी। युवक चुपचाप उसे देखता गया, फहचानता गया—जगतपुरी बनावट, गंभीर, लम्बी काली-काली आँखें, मूक चितवन, शर्माए हुए पतले पतले औंठ, लम्बी सीधी नाक। जगतपुरी गेहुँ भूग रंग, जगतपुरी दर्जी का सिला हुआ ढीला शिलवार, ऊपर वही लम्बी गोटेदार चुस्त कुर्ती और सफेद ओढ़नी, सहमे हुए पतले पतले कान, जिनमें भूलती हुई चाँदी की दो दो बालियाँ। उसके जंगली गुलाब की भाँति कोमल, छोटे छोटे नंगे पाँव; जो जगतपुरी शेख लड़कियों की पक्की पहचान थी।

युवक श्रसीम जिज्ञासा श्रौर कौत्हल से, भीतर ही भीतर काँपने लगा। लड़की चुपचाप नीचे मुकी हुई, ठीकरों पर फूल बिखेर रही. थी। युवक ने हिम्मत से चिराग़ की लौ तेज़ की श्रौर संकोच से पूछा— "क्या मैं पूछ सकता हूँ कि श्राप कौन हैं ?"

लड़की ऋपनी ख्रोढ़नी सम्हालती हुई युवक के सामने खड़ी हो गई ऋौर ऋत्यन्त स्वामाविकता से उत्तर दिया—"मैं जगतपुर, शेख पट्टी की रहने वाली हूँ।" "शेख पट्टो की!" युवक ने धीरे से दुहराया-ऋौर फिर हिचकते हुए पूछा—"और ऋाप यहाँ क्यों आई हैं १"

"क्या करिएगा, पूछ कर ?"

"कुछ नहीं करूँगा, वैसे ही जानना चाहता था !"

"बात यह है कि मैं टीले के जिन्नात बाबा को शराब चढ़ाकर यहाँ भगवान को फूल ऋौर प्रसाद चढ़ाने ऋाई हूँ।"

"लेकिन त्रापः मुसलमानः हैं ... न !" युवक ने हिचकिचाते हुए कहा ।

"जी 'हाँ ''मैं शेख हूँ 'क्यों ?'' लड़की ने भोले स्वर में पूछा ! "त्राप शेख हैं '''' युवक ने बुदबुदाते हुए कहा '''श्रीर यह मन्दिर 'श्रीर भगवान !''मिस्जिद का खंडहर इसके बगल में है न!'' युवक को असीम आश्चर्य हो रहा था। श्रीर वह अशान्त होने लगा। लड़की आराम से चुप थी, श्रीर उसके श्रींठों से रोशनी फैल रही थी। युवक उसे अपलक देख रहा था। लड़की बार-बार जलते हुए चिराग को देख रही थी श्रीर एक बार उसकी श्राँखों युवक की परेशान श्राँखों से मिल गई। उसे लगा मानो युवक के श्रोंठ जल रहे थे, उसकी श्राँखों कितने सवाल करना चाहती थीं।

''श्राप को ताज्जुब किस बात का हो रहा है ?'' लड़की ने पूछा।

"सव बातों पर ताज्जुव हो रहा है; यह सूनी रात, यह मेंट ! • टीले पर अकेली आकर शराब ! • श्राप मुसलमान, यह मन्दिर ! • यह मगवान • यह पूजा • सुसे तो खुद अपने पर ताज्जुब हो रहा है, यह सब क्या है ! " युवक ने एक साँस में कह दिया ।

लड़की के श्रोंठों पर श्रोर रोश नी फैल गई श्रोर उसने बाहर श्रंधरे को देखते हुए कहा, "बात यह है कि मेरी दादी श्रोर श्रम्मी, दोनो ने बताया है कि यह मन्दिर श्रोर मस्जिद श्रकवर बादशाह का बनवाया है श्रोर उन लोगों का यह यकीन है कि ये मन्दिर श्रोर मस्जिद एक ऐसे बक्त की तवारीख के पन्ने हैं जब मुसलमान लड़िकयाँ श्रोर मर्द मिदरों में भगवान की पूजा करने श्राते थे श्रोर हिन्दुश्रों के लिये, मस्जिद मी उसी शक्ल में पाक समका जाता था। श्रीर जब एक दूसरे की मुराद, श्रारज़ू श्रपने श्रपने मन्दिर श्रीर मस्जिद में इवादत करने से नहीं पूरी होती थी; तब ऐसी सूरत में, खास तौर से मुसलमान मन्दिर में इबादत करने जाता था श्रीर हिन्दू मस्जिद में!"

"तो . . त्र्राप यहाँ रोज़ त्र्राती हैं।"युवक ने बीच ही में पूछा "नहीं त्र्राज त्राखीरवाँ दिन था।"

अञ्चाखीरवाँ दिन !" युवक को असीम जिज्ञासा हो रही थी।

"जी, "हाँ जिन्नात बाबा को सात बोतल शराब चढ़ा चुकी श्रौर मन्दिर में भी....." "मंदिर में भी पूजा समाप्त हो गई ?" युवक ने फिर बीच ही में टोका । "जी हाँ।"

लड़की ने धीरे से कहकर, एक बार फिर बिखरे हुए फूर्ली श्रीर चिराग़ के नज़दीक चढ़ाए हुए प्रसाद को देखा श्रीर फिर उसके पैर बाहर बढ़ने लगे। युवक ने धबड़ाकर पूछा, "तो श्राप जा रहीं! ......मुमसे तो श्रापने कुछ नहीं पूछा!"

लड़की के पतले श्रांठ श्रीर मासूम श्राखें शर्म से कॅप गईं—ठीक खंडहर में जलते हुए चिराग़ की माँति, जो रह रह के श्रजीब श्रदा से कॅप जाता था।

"त्र्याप भी तो शायद जगतपुर के रहने वाले हैं।"लड़की ने पूछा।

"जी हाँ, मैं भी जगतपुर की बड़ी पट्टी में रहता हूँ।"
"त्राप का नाम ?"

"मेरा नाम गोविन्द है।"

į

लड़की खामोशी से सुड़ी, और जैसे ही कृदम बढ़ाने वाली थी, गोबिन्द ने परेशान होकर कहा—" जरा... हिकए, मैं आप से सिर्फ एक बात और पूछना चाहता हूँ, और अगर आप उसे बता देती हैं तो मैं हमेशा जगतपुर में रह कर आप का शुक्रगुज़ार रहूँगा!"

"ज़ल्दी पूछिए, देखिए श्रासमान में तारे कम होते जा रहें हैं।"

"कम होने दीजिए।" युवक ने कहा, "वह पूरव की ऋोर देखिए कितना बड़ा तारा निकल रहा है।"

"वह सुवह का तारा है,.....जल्दी पूछिए...बात क्या है?" "त्राप की त्रारज् श्रीर सुराद क्या है ?" युवक ने पूछा।

लड़की कुछ घबरा सी गई श्रौर वह गंभीरता से नीचे देखने लगी; मानो वह खंडहर के ठीकरों से कह रही थी कि ऐ प्यारे ठीकरो ! धरती के मासूम लाल, सदियों से इन्सान की खामोश पुकार सुनने वालो, श्रकवर की फ़ुसफ़ुसाहट में बसी हुई ख़ुशबू को सूपने वालो, मेरी श्रारज् श्रौर मुराद को इस युवक से कह दो।

युंधक लड़की को सहमी हुई ऋगॅखों को देख रहा था ऋगैर लड़की कँपते हुए चिराग़ की लौ को । च्रण भर के बाद लड़की ने युवक को देखते हुए कहा—

"इस मन्दिर की कृसम, मेरी आरज़ू को किसी से कहिएगा नहीं... बात यह है कि इधर कुछ वर्षों से मेरी खेती बहुत गिर गई है। बीघें में दो मन भी नहीं पैदा हो रहे हैं। श्रीर इधर सब मुसीबतों के आलावा, मेरी बड़ी बहन ज़ैनी को मोतियानिन्द हो गया है। मैं मन्दिर में भगवान के सामने इस आरज़ू को लेकर पूजा करने आती रही हूँ कि इस साल मेरे हर बीघे से कम से कम आठ-आठ मन अनाज पैदा हो, क्योंकि बाजी को, आँखों के अस्पाताल में ले जाना है, किसी तरह उसकी आँखें अच्छी करानी है, भगवान...यह मन्दिर का खंडहर, उसकी आँखों में रोशनी दे।"

"कितना प्यारा दिल है, आपका," युवक ने स्वामाविकता से न्कहा, "इसमें किसी से कुछ कहने के लिए रक्खा ही क्या है, यह कितनी पाक आरज़ू है!"

अवक अनजान में एक क्द्रम लड़की की ओर बढ़ गया। लड़की उसे देख रही थी।

"लेकिन श्रौर भी तो सुनिए", लड़की ने भोले स्वर में कहा, "जगत पुर में एक मेरा बहुत वड़ा दुरमन है, वह दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैने टीले के जिन्नात बाबा को इसीलिए पूजा है कि मेरे दुरमन की मौत हो जाब, इससे मेरा पीछा छुट जाय!"

"वह ऋषका दुश्मन कौन है ?"

"कर हुएसन है, राजकुकार विषय; राजा साहब का सड़का।" सड़की में माहर आसमान में इसते हुए सिसारों को देखा और भीरे के करा; "रात कम है, अब मैं घर जा रही हूँ।" "हाँ, किस पट्टी में आपका घर है ?" युवक ने याद करते हुए यूछा ।

"बताया न, शेख पट्टी में।"

''श्रौर श्रापका नाम ?"

"मेरा नाम ज़ैनब है !"

"ज़ैनब !".. युवक इस नाम को धीरे-धीरे दुहराने लगा, श्रौर लड़कों के पाँव खंडहर के उत्तरी दरवाजे की श्रोर बढ़ने लगे !

ठीक इसी समय, बाहर पूरव की ख्रोर से टार्च की तेज रोशनी ख्राई ख्रोर च्रण भर में, खंडहर का जलता हुआ चिराग क्रम के समस्त प्रकाश के साथ उस बहकर ख्राते हुए प्रकाश में जुत हो गया। लंड़की सहम कर धीरे से चीख उठी ख्रोर युवक दौड़ कर, उत्तरी दरवाजे की ख्रोर उसके समीप खड़ा होगया। उसी च्रण बन्दूक का भयानक फायर हुआ ख्रोर मिट्टी का चिराग़ लच्य में पड़कर न जाने कहाँ उड़ गया, सम्भवतः चूर-चूर होकर खंडहर का ठीकरा बन गया।

टार्च की तीखी रोशनी, नज़दीक आत्राकर खंडहर में, खंडहर के आसपास बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी।

गोविन्द, सहमी हुई ज़ैनब को हाथों का सहारा दिए हुए खड़ा था, श्रीर ज़ैनब न चाहते हुए भी गोविन्द से चिपकती जा रही थी। उसके पैर कॅप रहे थे, उसकी साँसे तेज़ चल रही थीं। सीने का उमार बार बार बढ़ का ज़ैनब को कमज़ोर बना रहा था। वह गोविन्द की बाहुश्रों के सहारे खड़ी होकर बाहर श्रंधेरे श्रीर रोशनी में कुछ देख रही थी। उसी समय गोविन्द ने ज़ैनब के सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, "बबड़ाश्रों नहीं!"

ज़ैनब ऋजीब डर से गोविन्द से लिपट कर उसके जलते हुए मुख पर ऋपना हाथ रख दिया; "चुप रहो..!"

सहसा दौड़ती हुई टार्च की रोशनी आपस में लिपटे हुए ग्रोविन्द और ज़ैनव पर टिक गई। ज़ैनव और गोविन्द की आखें, सतत् आती हुई तीखी रोशनी में मुद नहीं रही थीं। वे दोनों सहमें हुए उस रोशनी को देख रहे थे और टार्च वाला उन दोनों को। धीरे-धीरे जैनव के पैरा में सखती आ गई और उसकी आखें रोशनी से जल कर फूटने लगी। और जैनव, गोविन्द को छोड़ अकेले उस प्रकाश को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। उसकी ओढ़नी सर से खिसक कर कंधे पर आ गई थीं, और उसका एक छोर नीचे जमीन पर खिंचता जा रहा था, मानों वह सहमें हुए गोविन्द के लिए साहस का पांवड़ा था जिस पर चले आने के लिए जैनव अपनी खामोशी में कह रही थीं।

गोविन्द भी प्रकाश को चीरता हुन्ना त्रागे बढ़ने लगा, ठीक उसी समय एक म्यानक म्रहहास के साथ रोशनी ग़ायब हो गई और एक खूँखार हँसी धीरे-धीरे दूर हो गई। मस्जिद के खंडहर में उल्लुओं के जोड़े किचकिचा रहे थे। म्रासमान कराह कर ऊपर उठ गया। धरती और वेसुध हो गई।

किसी समय में जगतपुर बहुत बड़ा शहर था—पुराना शहर। यहाँ अफ़ीम की कई कोठियाँ थी, छपाई के कई कारखाने थे। बहुत बड़े पैमाने पर नील की खेती होती थी। चारों श्रोर पक्की सड़कें फूटी थीं, रोनी पर बहुत सुन्दर पुल बँधा था अद्घारह से सत्तावन के ग़दर में इसने दिल खोल कर काम किया था। विद्रोहियों का, एक तरह से बहुत बड़ा आश्रय दाता था। यहाँ की जनता ने पाँच अँग्रेज़ अफ़ररों को मार डाला था। लेकिन, कहा जाता है कि हिम्मत सिंह, एक बहुत मामूली ज़मीदार से यह विद्रोह न देखा गया। वे रातों रात, पैदल लखनऊ जाकर, इसकी सूचना सरकार को दे दी थी, फिर क्या था, इस मिल्राम नवजावनों को जंगलों में डालकर शिकार खेला गया था। सारी अफ़ीम की कोठियाँ जड़ से उड़ा दी गई थीं, छपाई के कारखाने पित्र कर दिए गए। सब कारीगरों के हाथ काट लिए गए। रोनी के पुल को उड़ा दिया गया। नील की खेती तथा व्यवसाय अवैध घोषित कर दिया गया।

फिर धीरे-धीरे जगतपुर एक गाँव की तरह हो गया; यद्यपि त्राबादी को दृष्टि से उसे कस्वा कहना ठीक था।

त्रव इसमें हिन्दू और मुसलमान दो जाति के लोग थे। मुसलमानों में शेख घराने, अपेलाकृति अच्छी हालत में थे। गदर के बाद से ये खुटे हुए घराने खेती करते थे। घरना किसी समय में इन घरानों में मुख्य व्यवसाय कपड़े की कारीगरी और छापे का कारोवार था। इन शेख घरानों में तो औरतें बढ़िया जामदानी की कारीगरी मशहूर थो जैनव ऐसे ही घरानों की, खास शेख पट्टी की सोलह साल की खूबसूरत

शहज़ादी थी। ये दो बहने थीं। बड़ी बहन का नाम जैनी था। यह अब अंधी थी, जन्माध नहीं पर सल्मे िंगतरे के काम में, सारे जगतपुर में अर्केली थी और अगर इसकी आँखों में रोशनी होती तो शायद खबसूरती में भी यह अर्केली होती।

हिन्दु आं की संख्या मुसलमानों से अधिक थी। इनकी तीन पट्टियाँ थीं—बड़ी पट्टी, छोटी पट्टी, नीची पट्टी। बड़ी पट्टी में गोविन्द का घर था, यह ब्रह्मण था। इसके घर में इसके पिता, एक विधवा बहन के अतिरिक्त और कोई न था।

चोटी पट्टी में कुर्मी श्रौर श्रहीर थे। इनका मुख्य काम खेती श्रौर गौ-पालन था।

नीची पड़ी में राजा शिवप्रसाद सिंह की कोट थी तथा उन्हीं के नौकर चाकर, पीलवानो, घुड़सवारों, चापलूसों श्रादि के घर थे।

राजा शिवप्रसाद सिंह का बंश हिम्मत सिंह की चौथी पुस्त थी।
गदर के बाद ही सरकार ने हिम्मतसिंह को यह इनाम दिया था कि
ठाकुर साहब चौवीस घंटे में जितनी दूरी तक पैदल चले जायं उतनी
, चूत में उनका राज्य होगा। इस तरह से बीस कोस का राज्य, हिम्मत
सिंह को मिला था, परन्तु इसके बाद वे एक ही सप्ताह में पागल होकर
मर गए थे।

चौथी पुस्त में, राजा शिवप्रसाद दो भाई थे। छोटे लालसाहव इनसे ऋलग रहते थे। इनके केवल एक लड़की, इन्द्रा थी। राजा शिवप्रसाद के एक लड़की ऋौर एक लड़का था। इसके बाद कोई सन्तान न थी। लड़की, लड़के से छोटी थी। लड़की वैसे तो राज-कुमारी के नाम से पुकारी जाती थी, परन्तु उसका नाम था—तारा मती। ऋौर लड़के (राजकुमार) का नाम विजयबहादुर—रागा। प्रताप सिंह था।

उस रात को, ज़ैनब ऋौर गोविन्द को टार्च की रोशनी में देखने वासे, जलते हुए दीमक को बन्दूक से उड़ाने वाले, रात की रात रोमानी प्रेम में जागने वाले, यही वहादुर, विजय, राखा, प्रताप त्रादि नामों को उज्वल करने वाले राजकुमार—विजय हो थे। त्रापने लखनऊ विश्वविद्यालय से तीन वर्षों में बी० ए० प्रथम वर्ष किया था। बी० ए० द्वितीय वर्ष में कई लड़िक्यों से प्रेम-कांड के सिलसिले में निकाल दिए गए थे। तभी से ये जगतपुर में राज्य कर रहे थे।

इन्द्रा और राजकुमारी तारामती प्रायः समवयस्क थीं । दोनों इलाहाबाद युनिवर्सिटी में शिचा पा रही थीं । तारामती का बी॰ ए॰ द्वितीय वर्ष था और इन्द्रा एम॰ ए॰ प्रथम वर्ष, आर्थ-शास्त्र में प्रवेश पाने वाले थी ।

मई का महीना था श्रोर उस समय इन्द्रा जगतपुर में ही थी परन्तु तारामती नैनीताल थी।

\* \*

जगतपुर का मुख्य ब्यवसाय खेती था। भदई, रवी, श्रीर श्रगहनी तीन इसके ऐसे साध्य बिन्दु थे जिससे जगतपुर, चक्र की भाँति वर्षों से घूमता श्रा रहा था। प्रति वर्ष हजारों मन गल्ले की बिक्री होती थी। इसी पूंजी के श्राधार पर जगतपुर श्रपूर्व धूम से श्रव्यदेवता की पूजा— करता था। हिन्दू श्रीमागवत, कथादि सुनते थे, मुसलमान हदीस सुनते थे, फकीर खिलाते थे श्रीर दोनों मिलकर राजा की पूजा करते थे।

इसी धन से शेख लड़िकयों का निकाह होता था, मियाँ माइयों का स्वागत होता था, बच्चों की शानदार मुसलमानी श्रौर रोज़े रक्खे. जाते थे, ईद बक्रीद श्रौर शबबरात में ख़ुशियाँ मनाई जाती थी। दुख्तर श्रौर राहत जानों को श्रगेला, वालियाँ, तबक नास्ते बुन्दे, भूमड़, श्रौर सबुजे बनते थे। नफीस पैजामे, गरारे, शिलवार बनते थे। रेशमी, श्राबेरवाँ की श्रोढ़नी श्रौर दुपट्टे खरीदे जाते थे।

इसी ऋाधार से; कुर्मी पटे, ऋहीर वाँके, सैलानी बाह्मण दिल खोलकर बड़ी-बड़ी शादियाँ करते थे; बड़ी-बड़ी श्राद ऋौर तिश्यादि

करते थे। जन्म त्रीर मृत्यु के समय दान देते थे। छोटी-छोटी बातों पर तहसील और बेंच् से लेकर हाईकोर्ट तक सुदक्मे लड़ते थे। नन्हें-सुन्नों को सोने की गुल्लियाँ, करधने श्रीर माले बनते थे। खेतों में गा-गाकर काम करती हुई, सावन में कजरी और तीज भूलती हुई, फागुन में होरी श्रीर ममार गाती हुई, हंसती हुई; खेलती हुई, रोती हुई, सखियों से विदा होती हुई, जन्म के साथियों से दूर बिह्युड़ती हुई, दूल्हन बन शर्मा कर गौने जाती हुई, -- मोली वहनों, मासूम लड़िकयों, फूल सी कुमारियों, राँका श्रीर लाज से सिमटी हुई त्रल्हडू दुल्हनों के पैर के नाख़ून से लेकर सर तक—विछिया, पायल, कड़े, करघन, हार, हवेल, बिरिया, कनफूल, वालियाँ, सबुजे, चन्दा श्रौर वेंदी वनते थे। कीमती साड़ियाँ, घाँघरे, बारहगज़ी लहंगे, छत्तीस विन्दी फेरन, मोटे, रेशमी, दुपट्टे श्रीर चादरें बनतीं थीं-वन्दी, कुर्ती, मुल्वे, गोटे श्रौर चोलियाँ बनती थीं। नीची पट्टी के राजमहल में इसी श्राधार पर न जाने कितनीं श्रसंख्या चीज़ें बनती थीं, श्रदृश्य लर्चे होते थे। कितना लुटाया जाता था, कितना क्या-क्या होता था, , क्या-क्या किया जाता था !

इस तरह से जगतपुर की माँ घरती थी, मिट्टी ही उनके प्राण् थे। वैल श्रीर गाय उनके बाहु-बल थे। तपता हुश्रा सूर्य श्रीर शीतल चाँद उनके दो बरदान थे। काले बादल श्रीर मीठी हवा, पानी चौदह रत्नों में से तीन रत्नों के समान थे। श्रमंख्य देवी-देवताश्रों की पूजा उनका—विश्वास था। देवता के प्रति कोई श्रशिष्ठता, भूल-चूक उनका सबसे बड़ा लोम था। उनकी कुदृष्टि जगतपुर के लिए सबसे बड़ा प्रलय था।

वैशाख के ग्रान्तिम दिन थे। इस वर्ष कुसमय वर्षा हो जाने के कारण जगतपुर की दँवाई पिछड़कर हो रही थी। गाँव-भर के खिलि- हान तीन विभिन्न स्थानों पर थे। मुसलमानों का खिलहान गाँव के पिश्चम था—एक दूर तक फैले हुए टीले से सटा हुन्ना। यही टीला जगतपुर का प्राचीन रूप था, पहले का जगतपुर इसी टीले की धरती के गर्भ में सो रहा था। इसके एक सिरे पर यह खिलहान था। बीच में माड़ियों से पटे हुए वे दो मन्दिर न्त्रीर मिलाद के खंडहर थे, तथा दूसरे सिरे पर बड़ी पट्टी का खिलहान पड़ता था।

यह खिलहान नीम और आम के घने तथा ऊँचे पेड़ों के नीचे पड़ता था, मुसलमानों के खिलहान के पास केवल एक बहुत पुराना, विस्तृत तथा घना बरगद का वृद्ध था, जिसपर सैकड़ों गिलहरियाँ पिचित्रों के घोंसले, तथा मधुमिक्खयों के कितने छत्ते मिलते थे।

छोटी पट्टी का खिलहान सबसे बड़ा, सबसे धनी, सबसे सुन्दर था। यह गाँव के पूर्वी ख्रोर दिक्खनी कोने पर पड़ता था। इसका एक सिरा पूरव के परास, करोंदे, कटाय, जामुन, बैर के खूबसूरत जंगल को छू रहा था ख्रोर दूसरे किनारे पर ख्राम कटहल की धनी बाग थी जिसके पार्शव में रोनी नदी बल खाती हुई बह रही थी। इसी ख्राम की बाग में जगतपुर के भूले पड़ते थे। जगल में काली का थान थी तथा पश्चिम ख्रोर खंडहरों के पास ही जगतपुर का ऊँचा डीह पड़ता था। सबसे पहले, दँवाई के पूर्व ही, तीनो खिलहानों से इसी डीह को ख्रानाज ख्रीर जीनार मेंट किया जाता था।

इस वर्ष डीह की पूजा समाप्त हो चुकी थी और धूम से दँवाई हो रही थी। मटर और गोजई की दँवाई के समय ऊँची राग से चैती त्रलापी जा रही थी, परन्तु जिस समय इनकी वोसाई हुई, किसानों को राग भूल गई, माथा घूम उठा। सब भूसा ही भूसा था त्रमाज बहुत ही कम था। खिलहानों में सनसनी मच गई, गाँव में फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन अभी गेहूँ, जौ, अरहर आदि का पूरा भरोसा था। फिर दँवाई होने लागी, देखरेख, पूजापाठ होने लगा, मनौतियाँ होने लगीं। विरहा और समार गाए जाने लगे।

ं श्रीर फिर बड़े उत्साह से श्रनाज की वोसाई श्रारम्भ हुई। मस्ती से वहती हुए पछुश्रा हवा में, कसकर श्राँचल बाँधे, बलखाए हुए हाथों में भरे हुए पलरों को सम्हाले—कुछ सुकी हुई, कुछ तिरछी कमर पर बल देकर, गाती हुई श्रल्हड़ श्रीरतों की पंक्ति; लगता था किये स्त्रियाँ श्रनाज नहीं सफ कर रही थीं वरन नृत्य के किसी विशेष सुद्रा में खड़ी थीं।

परन्तु दोपहर होते-होते एक एक करके औरतों का गीत रुक गया। जगतपुर वालों के नीचे से घरती खिसक गई। सबके सिर घूमने लगे। जगतपुर की घरती, का अनाज मारा हुआ था सब का सब भूसा ही था। खिलहानों में किसान सर थाम कर च्रिण भर के लिए च्रिप हो गए, फिर एक सनसनी फैली कि अनाज मारा गया, कोई हवा चल गई, डीह या शंकर भगवान, काली माई का कोप हो गया।

जगतपुर में कुहराम मच गया, बड़ी पट्टी श्रौर छोटी पट्टी में चूल्हें नहीं जले । मुसलमानो ने उपवास किया, श्रल्लाह-पाक की मेहरवानी मागने लगे । च्याभर में हँसते-खेलते हुए जगतपुर पर एक श्रपूर्व मृत्यु का सन्नाटा छा गया । श्रौर ऐसा लगता था कि कोई भयानक सूरत जगतपुर से पूछ रहा हो—'बोलो, श्रब तुम क्या करोगे ? मरोगे या जी सकोगे ?

\* \*

काली रात का दूसरा पहर था। राजा शिवप्रसाद सिंह की कोट में एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। राजा साहव अपनी बारहदरी में

ऊँचे श्रासन पर वैठे थे, उनके निकट ही राजकुमार विजय प्रतापितंह कै थे। इनसे दूर गाँव के प्रमुख तथा पंचादि चिन्तित मुद्रा में मौन वैठे थे, वारहदरी से बाहर जगतपुर मौन वैठा था। बड़ी बड़ीवातें, बड़े बड़े तर्क चल रहे थे कि क्यों ऐसा हुग्रा ? श्रानाज कहाँ गया ? खेती तो कोई खराब नहीं थी। श्रीर सालों की ही तो तरह समय पर कटाई हुई थी, खेत में भूरपूर दाने दिखाई दे रहे थे, गेहूँ की बालियाँ श्रानाज से मुकी हुई थीं। फिर क्या हुग्रा ? श्रानाज कहाँ गया ? जगतपुर पर ऐसा श्रापूर्व कोप क्यों हुग्रा ? उत्तर में कोई खेती-सम्बन्धी त्रुटि पकड़ में नहीं श्राती थी, फलतः सभा किसी भीं निष्कर्ष पर नहीं श्रारही थी। सब के मन में एक ही भावना चल रही थी कि हो न हो यह किसी श्राहर्य का ही कोप है।

सहसा राजकुमार विजय बहादुर सिंह अकड़कर, सभा के सामने खड़े हो गए और अनन्य विश्वास से कहने लगे—"जगतपुर के रहने वालो! मैं अभी तक चुप था और सभा अवतक इस आश्चर्यजनक अकाल के कारण का पता लगा रही थी; लेकिन किसी को पता न लग सका। न लग सकता है! इसका मूल कारण मुक्ते माजुम है।" इतना सुनते ही सभा से सम्मिलित आवाज़ आने लगी—'वताइए, जल्दीं वताइए।"

विजय ने एक अपूर्व साहस तथा विश्वास के साथ लोगों को चुप कराते हुए कहा—''चुप रहो! अभी यह अकाल पड़ा है पर बहुत ही जल्द जगतपुर पर महामारी भी पड़ेगी, और एक दिन जगतपुर जगतपुर नहीं रह जायगा।" विजय की बाखी में प्रतिहिंसा स्पष्ट थी, सभा में एक खलबली मच गई, लोगों का स्वर रोकने पर भी ऊँचा ही उठता जा रहा था। इसी बीच में विजय ने सब को चुप करते हुए कहा, ''चुप रहो, अगर कारण सुनने की हिम्मत हो तो बैठो नहीं तो कहीं चले जाओ।''

सभा में मृत्यु का सन्नाटा छा गया। विजय सिंह अपनी-

गंभीरता में कहने लगे—''ऐसे जगतपुर को धँस जाना चाहिए, जहाँ के देव-मन्दिर में ब्यमिचार होता है, हमारे टीले पर, मन्दिर का खंडहर इस्कें का अड्डा बनाया जा रहा है।" सभा आरचर्य चिकत रह गई, लोग सशंकित आपस में फुसफुसाने लगे। लोगों की आँखां में प्रतिशोध का खून टपकने लगा और विजय कहता जाता था—''में यह बात आँखों देखी कह रहा हूँ—मैंने उन्हें पकड़ा है—मैने उन्हें रोका है नहीं तो अवतक शिव का तीसरा नेत्र खुल गया होता, जगतपुर भरम हो गया होता, अकारण अकाल पड़ना तो एक साधारण घटना हुई है।" समासे अब चुप नहीं रहा गया, कितने लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे—''वह पापी कौन है ?''

"वह व्यभिचारी, चन्डाल कौन है।"

"हम उन्ही की बिल देंगे।"

"हम देवता को प्रसन्न करेंगे।"

"वे कौन हैं ? कहाँ हैं ?"

गोविन्द अभी तक इस पागल सभा में मौन बैठा था, लेकिन जनता की इस हिसंक फुफकार से उसका शून्य मस्तक एकाएक भन-मना उठा। उसे लगा कि कोई उसे असंख्य गर्म सलाखों से जलाने आ रहा था। उसके सामने की पृथ्वी घूम उठी। उसने खड़ा होकर एक बार, एक दृष्टि से सम्पूर्ण सभा को स्त्री, मर्द, बच्चे, लड़िक्यों को भयभीत होकर देखा और अपूर्व वेग से कोट के बाहर दौड़ने लगा।

च्रामर में शेखपट्टी पहुँचा, पागलों की माँति सीधे जैनव के घर में बुस गया श्रीर श्राँगन में खड़ा होकर जोर जोर से पुकारने लगा— 'जैनव! जैनव!!'

तीसरी पुकार में ज़ैनव की बेवा माँ, घबराई हुई विना कोई उत्तर दिए कमरे के बाहर निकल आई। गोविन्द ने उसी स्वर में पूझा—"ज़ैनब कहा है ?"

्र "क्या बात है बेटा ?" अम्मी ने शंका भरी बाग्री से कहा।

"मुफ्ते जल्दी बताइए, ज़ैनब कहाँ है ?" गोविन्द की बाखी दें तीब्रता थी।

"वह गाँव की सभा में गई थी," शायद ज़ैनी अपने कमरे से का रही थी, "और अभी अभी आई थी।"

"श्रमी श्राई थी!" गोविन्द ने इसे दुहराकर, जैनब को, उसवे कमरे में दूँदा, पलँग सूना था। वह उसी वेग से, वाहर दौड़ गया श्रीर श्रत्यन्त वेग से दौड़ता जा रहा था, लगता था कि विजय श्रपने श्रादमियों को लेकर उसका पीछा कर रहा था। गोविन्द एक क्या में फिर मन्दिर श्रीर मस्जिद के खंडहरों में गया। दोनो जगते हुए खंडहर जैसे कह रहे थे—'जैनब यहाँ नहीं श्राई थी।' वह उसी वेग से पलास, मकोइचे श्रीर करोंदे की साड़ियों को पार करता हुश्रा ऊँचे टीले पर खड़ा होकर इधर उधर जैनब को देखने लगा श्रीर उसकी पुकार सूने में न जाने कहाँ टकराकर बार-बार लौट श्राती थी। वह श्रव पागलों की माँति ऊँचे टीले के नीचे उतार से लड़खड़ाता हुश्रा रोनी नदी की श्रोर दौड़ने लगा। वह श्रपनी तीत्र वाणी से जैनब को पुकारता था। श्रीर दौड़ने लगा। वह श्रपनी तीत्र वाणी से जैनब को पुकारता था। श्रीर दौड़ रहा था। क्यामर के बाद उसने देखा कि कोई श्रीरत छाया की तरह दूर-श्रागे बढ़ रही थी। गोविन्द ने श्रपना वेग श्रीर श्रिक किया श्रीर उसने स्पष्ट पहचाना कि जैनब कहीं भागी जा रही है। गोविन्द ने एक ऊँची जगह पर खड़ा होकर श्रावाज़ लगाई—

"जैनव !"

"श्रो! ज़ैनब !!"

ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा तक भी नहीं। वह भागती जा रही थी गोविन्द थक गया था, फिर भी सारी शक्ति बटोरकर वह पीछा करता जा रहा था और तीब स्वर से प्रकारता जा रहा था—

'ज़ैनब !

जैनव !!

श्रो जैनव !'

ज़ैंनव इतनी'तेज़ी से भागरही थी कि लगता था कि जीवन अपने भयानक रूप में उसे डराने आ रहा था और गोविन्द इतनी तेज़ी से उसके पीछे दौड़ रहा था कि मानो मृत्यु उसका पीछा कर रही थी। इसलिए ज़ैनव की गित में शंका अधिक थी तीव्रता कम; और गोविन्द की गित में भा अधिक तीव्रता थी। गोविन्द अपनी कातर वाणि से पुकारता जा रहा था और अब ज़ैनव के बहुत समीप पहुँच चुका था। उसने सफ्ट देखा कि ज़ैनव के सर पर भली माँति सम्हाली हुई ओड़नी, उस समय उसकी काँपती हुई बाहुओं पर भूल रही थी, उसके काले लम्बे बाल हवा में उड़रहे थे।

समीय पहुँच कर गोविन्द ने ऋसीम विश्वास से पुकार कर कहा
--- "ज़ैनव ! कहाँ भागती जारही हो ?"

"मत पूछो," वह अब भी दौड़ती जा रही थी। श्रीर हाँफ रही. थीं। तब तक गोविन्द ने बढ़कर ज़ैंनव को पकड़ लिया। गोविन्द की वाहुशों में उसी च्रण उसका खुला हुन्ना सर लटक गया। उसकी श्राँखे थकी हुई मुँद रही थीं। वह हाँफती हुई कहती जाती थी —"गोविन्द! मुक्ते छोड़ दो; मुक्ते जाने दो।"

"कहाँ जास्रोगी ?" गोविन्द ने उसको हिलाते हुए, ऋपनी काँपती हुई वार्खा में पूछा ।

"मैं,...मैं...रोनी में डूबने जा रही " ज़ैनब ने अपने सहारे खड़ा होकर कहा," गोविन्द, अब मेरे मरने के अलावा और कोई तरीका नहीं"।

गोविन्द ने ज़ैनव को नीने पृथ्वी पर बिठा दिया और स्वयं उसे पकड़े हुए बैठ गया। रोनी नदी बिल्कुल पास थी, वह त्राज सोई हुई सी नहीं लग रही थी। उसकी गति से एक भयानक संगीत त्रा रहा था। "तुम्हारे डूबने से क्या होगा, ज़ैनब!" गोविन्द ने उसे अपलक देखेते हुए पूछा।

"तुम बच जास्रोगे, तुम ज़िन्दा रह सकोगे" ज़ैनब भागने के लिए गोविन्द से स्रपना हाथ छुड़ा रही थी स्रोर कहती जाती थी—" मैं मर जाऊँगी तब जगतपुर रह जायगा, सब रह जाएँगे।"

"ज़ैनब! होश में आवो!" गोविन्द ने उसे बैठते हुए कहा— "आगर तुम नहीं रहोगी तो जगतपुर भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूँगा।"

"वेहोशी की बातें तुम कर रहे हो, गोविन्द !" ज़ैनब की वाणी में कड़ता थी, "तुम समभते नहीं, मेरे रहने पर तुम्हारा भी रहना मुश्किल हो जायगा, तुम ख़ुश नहीं रह सकोगे," ज़ैनब गंभीरता में गोविन्द को देखती हुई कह रही थी, "जहाँ उस मामूली इत्तफ़ाक़ को यह शक्ल दी जा सकती है वहाँ...तो...।" ज़ैनब का स्वर, इसके ख्रागे चीण हो रहा था।

"तो...तव ..क्या ? जो सोच रही हो कह डालो।" गोबिन्द ने ज़ैनव को मज़ब्ती से पकड़कर कहा।

ज़ैनब चुप थी। वह फटी-फटी ब्राँखों से गोविन्द को देख रही थी, सम्भवतः वह इस प्रयत्न में थी कि जो वात वह ब्रापनी ज़बान से नहीं कहना चाहती थी वह उसकी खामोश ब्राँखे कह दें।

"मेरे सोचने की, उसके ऋलावा एक ऋौर नापाक जगह है।" क्रैनब की वास्त्री में एक ऋजीव पीड़ा थी।

''मैं उसी जगह को तो जानना ही चाहता हूँ '' गोविन्द ने कहा। ''पागल हो तुम।'' ज़ैनब ने कड़े स्वर में कहा, ''क्या करोगे जानकर, मुक्ते इस अच्छी रोनी नदी में डूब जाने दो!'' ज़ैनब पागल हो उठी थी। गोविन्द विह्वल हो उठा, उसकी आखों में करुणा के बादल छा गए।

''मुफे बतादो ज़ैनब, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ।'' गोविन्द के स्कु में दीनता थी।

î

''स्रजीय पागल तुम भी हो !'' ज़ैनय ने बुदबुदाया। ''हाँ, हूँ तो !'' गोविन्द ने स्रपनी दीनता में समर्थन किया।

"श्रच्छा, सुनो !" ज़ैनब नीचे देखती हुई कहने लगी, "इतना तो तम जानते ही हो कि विजय मुक्ते अपना शिकार बनाना चाहता है, बहुत दिनों से वह मेरे पीछे पड़ा है, दिन रात, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ—पता लगाता फिरता है। खुदा की नाख़शी से उस रात को उसने मुक्ते तुम्हारे साथ देख लिया था। तुम्हे नहीं मालुम्, उसने इसके बाद क्या फितरत की थीं "।

"मैं उसी की जानना चाहता हूँ, सब कह डालो "। गोविन्द ने कहा।

"इसके बाद ही उसने मुक्तसे एक दिन कहा था ऋगर ऋव भी तुम मेरी बातों को नहीं मनती हो. तो मैं तुम्हारी और गोविन्द की बदमाशी का दिटोस पिटवा दूँगां..... इस पर मेंने ऋपनी पूरी ताकृत से विजय को एक चाँटा मारा था और बढ़के उसका मुँह मीचकर ऋपनी ऋम्मी को ज़ोर से पुकारा था"।

ज़ैनव अब गोविन्द को देखने लगी थी। उसके मुख पर सन्तोप की रेखाएँ खिंच आई थीं और गविन्द के लाल मुख पर प्रतिहिंसा की।

"तव क्या हुआ ?" गोविन्द पूरी बात सुनने को उत्सुक था।
"उसके वाद ही सुक्ते आज की बात सालूम हो गई थी," ज़ैनव
ने कहा, "कि विजय ने सुक्ते धमकाते हुए कहा था कि—ववड़ाओ
नहीं, अगर सुक्ते जगतपुर की ओर से कोई बहाना मिला तो में उसमें
तुम्हीं लोगों को जलाऊँगा, तुम लोगों ने हमारे देवता, मन्दिर के
प्रति पाप किया है। उसी को आज सभा में यह पूरी शक्क दी गयी
है। सुक्ते उस वात का इतना यकीन नहीं था, हाँ डर ज़रूर था—
देती वजह से मैं खुद छिपकर सभा में गई थी।"

"ता इससे क्या होगा ?" गोविन्द ने गम्भीरता से पूछा ।

"कुछ भी नहीं होगा, जैनब ने उठकर कहा, "श्रगर में रोनी में डूब कर मर जाती हूँ..."

गोविन्द अपनी हँसी को न रोक सका। वह खिलखिलाकर हँसने लगा और जैनब को पकड़कर, रोनी नदी को दिखाते हुए कहने लगा—"यह गहरी नदी तुम्हारे डूबने के लिए नहीं बह रही है, इसमें वे औरतें डूबती हैं—जिनके दिलों में इतना वड़ा नासूर हो जाता है कि जिसकी जलन मिटाने के लिए लाखों मन वहते हुए पानी की आवश्यकता होती है। उन फूल सी भोली कुमारियों को अपने में छिपाने के लिए वह रही है जो समाज के दिए हुए एक पाप के बोफ को लेकर किसी के सामने नहीं आ सकतीं, जो अपनी बेबसी में किसी की लेला, किसी की शीरीं, किसी की रानी, किसी की माँ वनने की लाखों ख्वाहिण, लाखों अरमान, लाखों रँगीले स्वमों को अपने में समेटे हुए इसमें डूब जाती हैं और उनके डूबते डूबते, आँखें इतनी रोती हैं कि नदी अपनी धारा पा जाती है। इसी से इसका नाम भी रोनी पड़ा है।"

ज़ैनव श्रौर गोविन्द श्रब एक दूसरे को देखने लगे। ज़ैनब गम्भीर थी, पर गोविन्द के मुखपर उत्साह तथा विश्वास की गुलाबी मुस्कान थी। वह उसे बहुत नज़दीक से श्रपलक देखता हुश्रा कहता जाता था कि "यह रोनी नदी उस ज़ैनब के डूबने के लिए नहीं बनी है जो एक कमीने राजकुमार के मुखपर कसकर चाँटा मार सकती है।"

जैनव के खामोश-पतले श्रोठों के मिलन बिन्हु पर कुछ नच सा गया, फिर भी वह गोविन्द की श्राँखों को देख रही थी श्रीर श्रब—गोविन्द जैनब के दोनों हाथों को प्यार से दबाने लगा— ''जैनब! तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी इस बदनामी के बाद, जगतपुर तुम्हारे बारे में क्या सोचता, एक भूठी बात स्वयं सिद्ध हो जाती। तुम्हारी श्रम्मी, तुम्हारी वाजी तुम्हारे लिए से रोकर मर जाती।

श्रीर बहिश्त में भी तुम्हारा दिल, तुम्हारे उस दिन के बताए हुए श्रारत् के लिए, जिसके कारण तुम उस दिन खंडहर में पूजा करने गई थी; रोता-बहुत रोता।"

"कुछ हद तक तुम ठीक कह रहे हो," ज़ैनब ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा "लेकिन सुक्ते डर लगता है यह मामला और वढ़ने पर कहीं फिरक दाराना जंग की शक्क न ले ले। इसी आग से, जगतपुर को बचाने के लिए ही मैं डूबकर मर जाना चाहती थी जिससे केवल में ही बदनाम होकर रह जाती और विजय खुद खामोश हो जाता।"

\* \* \*

ज़ैनव गोविन्द के साथ, रोनी के किनारे किनारे जंगल की छोर बढ़ती जा रही थी। ज़ैनब कहती जाती थी, "कि इस पूरे खड़े किए हुए फसाद की जड़ मैं हूँ ख्रीर मेरे रहने पर "।"

वीच ही में गोविन्द ने बात काटते हुए कहा— "हाँ, हाँ कह दो कि यह मामला सन् सत्तावन का ग़दर हो जायगा; पगली कहीं की ।" गोविन्द ने मुस्कराते हुए कहा, "कुछ नहीं होगा, अर्गर तुम इस वार विजय को कस कसकर पाँच जूतियाँ मार दो, तो बस सब मामला शान्त ।"

त्रीर गोविन्द श्रद्धहास कर उठा । ज़ैनब ने बढ़कर उसका मुह पकड़ते हुए कहा—"खामोश रहो, सुनो गाँव से श्रव भी श्रावाज़ श्रा रही है—मारो, मारो! कहाँ है! कहाँ है!"

दोनों चुपचाप रोनी के किनारे खड़े होकर गाँव में उठते हुए दुसुल स्वर को सुनने लगे। उठते हुए कोलाहल में केवल "मारो, मारो, कहाँ है" ब्रादि के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे।

उस कोलाहल में ज़ैनव को सुनाई दे रहा था मानों ज़ैनी ज़ोर कोप्ने पुकार कर कह रही है कि मेरी प्यारी ज़ैनव त् कहाँ छिप गई ? त् क्यों नहीं घर लौट आती ? त्पाक है, तुक्क पर कोई कीचड़ नहीं उछाल सकता। में, जगतपुर की सभा में कुरान लेकर, काबे की ओर हाथ उठाकर तेरे लिए क्सम खाऊँगी। त्पाक है 'ज़ैनब! त्र क्यों नहीं जल्दी घर लौट आती ? 'तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता

ज़ैनव गोविन्द से सटी हुई रह रह के सिहर उठती थी; इधर उधर देखने लगती थी। उसी समय ज़ैनव ने गोविन्द की खामोशी मंग करते हुए पूछा—"तुम्हें भी कुछ सुनाई पड़ रहा है ?" सूने में क्या देख रहे हो ?"

गोविन्द ने ज़ैनब को सूनी सूनी श्राँखों से पल भर देखा फिर एक श्रपूर्व प्रसन्नता से उसकी श्राँखों में कुछ घोल उठा श्रौर उसने मुस्कराकर ज़ैनब के दोनों हाथों को खींचकर चूम लिया। फिर मुस्कराते हुए कहने लगा—"ज़ैनब, मैं इस खूँखार कोलाहल में एक संगीत सुन रहा हूँ, एक ऐसी वाँसुरी की तान सुन रहा हूँ कि जिसके नग़मे को कोई तोड़ नही सकता।" गोविन्द श्रपनी भावुकता में कहता जाता था, "ज़ैनब, में इस समय तमाम बुलबुलों की चहचहाहट सुन रहा हूँ, एक ऐसी सदा सुन रहा हूँ जिससे इन्सान पागल हो जाता है।" "तमी तुम पागल हो रहे हो।" ज़ैनब ने बीच ही में बात काटते हुए कहा; "न जाने कैसे तुम्हें ऐसे वक्त पर ऐसी बातें सूफ रही हैं, सारा गाँव हम लोगों के खून का प्यासा बन गया है। इन मारो, मारो, काटो पीटो के बीच में, न जाने कहाँ से तुम्हें बाँसुरी की तान, शान्ति के नग़मे, श्रौर बुलबुलों की चहचहाहट सुनाई दे रही है?"

गोविन्द, ज़ैनव की एक बात भी नहीं सुन रहा था वह अपनी अपूर्व ज़िम्मेदारी, लड़ाई को कंधे पर लिए अपनी भावनाओं के साथ न जाने कितनी तेज़ी से भागता जा रहा था। भावुकता तो उसके लिये इतनी चृणिक थी जैसे विधवा के ओठों की मुस्कान। गोविन्द बहुत दूर चितिंज की ओर देख रहा था; उसी समय ज़ैनव ने गोविन्द को जगाते हुए पूछा—"मेरी बातों से रूठ तो नहीं गए गोविन्द ?"

"तुम्हारी बात ? ' तुम कुछ कह रही थी ?" गोविन्द ने पूछा, श्रोर ज़ैनब उसके वचपने पर सुस्कराने लगी।

"र्क्या सोच रहे हो गोविन्द ?" जैनब ने बचों की तरह पूछा। "मैं सोच रहा हूँ कि अभी सुबह हो जायगी, तव।"

"तब क्या ?" ज़ैनब ने बात काटते हुए कहा, "हम लोग कहीं वाहर चले चलेंगे और क्या ...।"

"कहाँ, वाहर चली चलोगी ?" गोविन्द ने पूछा

"शाहपुर—अपने मामूँ के गाँव," ज़ैनब ने कहा, "वहाँ हम लोग चाहे जितने दिन छिपकर रह सकते हैं।"

"हम लोग क्यों छिपें, जैंनव ? यही मेरी समक्त में नहीं च्या रहा है," गोविन्द कह रहा था, "छिपते हैं वे लोग जो सचमुच दोपी होते हैं, जिनके दिल इतने काले होते हैं कि प्रकाश में च्याने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती।"

"तब ?" ज़ैनव ने पूछा।

"हम लोग गाँव में चलें और सब भाइयों से सच्ची वार्ते कह डालें।

"इस मारकाट के आगो तुम्हें सुनने को कोई तैयार भी तो हो ?" जैनब ने कहा, "ऐसी हालत में हम लोगों का गाँव में चलना ठीक नहीं है, हाँ एक बात की जाय—मन्दिर के खंडहर को इस बना-

वटी बल्वें का साची माना जाय ब्रौर विजय से गंगा उठवायी जाय।"
"तो इससे क्या होगा ?" गोविन्द ने गंभीरता से पूछा ।
"मन्दिर के देवता हम लोगों की ब्रोर से बोलेंगे।"

"मन्दिर में देवता नहीं होते ज़ैनव !" गोविन्द ने बात काटते हुए कहा, "श्रुगर देवता भी होते हैं; तो ने पत्थरों के होते हैं' उनके दिल श्रीर ज़वान नहीं होती। ने कभी बोलते नहीं, रोते नहीं।"

तो मस्जिद का ही खंडहर सहीं," जैनव ने कहा, "वहाँ खुदा हम लोगों का साथ देगा।" "मिरिजद में भी कोई नहीं रहता, वहाँ तो श्रीर सूना रहता है, श्रियावाज़ खुद दीवारों में टकराकर सदा देने वाले के कानो में कुह जाती है—"तू कमज़ोर है।"

"तो तुम्हें मन्दिर मस्जिद, खुदा-ईश्वर पर विश्वास नहीं," ज़ैनव ने पूछा ।

"खुदा-ईश्वर पर विश्वास है पर मन्दिर श्रौर मस्जिद पर नहीं।"

सहसा गोविन्द की वाणीं मौन हो गई। वह असीम स्थिरता सें गाँव की ख्रोर देखने लगा। ज़ैनब भी उसी ख्रोर देखती हुई स्थिर हो गई। गाँव की ख्रोर से कितनी रोशनी जंगल की ख्रोर बढ़ती चली आ रही थी। विजय बहादुर की टार्च, खोज में दौड़ती, इधर ही ख्रार् रही थी। ज़ैनब ने गोविन्द को सहमे हुए हाथों से पकड़कर धीरे से कहा—"गोविन्द।"

गोविन्द की आँखें चारों ओर दौड़ रही थीं, सामने से भी रोशनी आ रही थीं, दाएँ और बाएँ से भी मशाल जलाए हुए लोग किसी को दूंद रहे थें। पीछे रोनी की ओर आँधेरा था।

"हम लोग इसी ऋँधेरे में भाग चलें," गोविन्द ने रोनी की ऋोर देखते. हुए ज़ैनब से कहा।

"नहीं, श्रॅंधेरे में वे लोग छिपते हैं जो सचमुच दोषी होते हैं, जिनका दिल काला होता है।" जैनब ने गंभीरता से गोविन्द की बात को दुहराया।

एक च्राण पहले गोविन्द के पैरों में जो गित हुई थी; वह स्थिरता को पहुँच गई ख्रीर गोविन्द जैनब के हाथ को पकड़े प्रकाश की प्रतिच्चा करने लगा। उसका मन ख्रीर उसकी ख्रात्मा दोनों ने शपथ ली कि वह सत्य के लिए मर मिटेगा; वह कोधित जनता के सामने कह देगा, सिंड कर देगा कि तुम लोग गुमराह किए जा रहे हो, राजा ख्रीर राजकुमार जगतपुर के दुश्मन हैं, जगतपुर की धरती के दुश्मन हैं, मॉ-वहनों के दुश्मन हैं। ये लोग हिम्मत सिंह के खून से हैं जिन्होन्ने

सन् सत्तावन की ग़दर में जगतपुर का सुहाग लूटा था, रातों रात लुखनऊ जाकर देशद्रोही का वदबूदार पैग़ाम दिया था।

ें गोविन्द सेंच ही रहा था, सहसा ज़ैनब ने उसे जोर से भक्तभोर कर कहा—"देखते नहीं, विजय सामने आ गया, उसके साथ की जनता हम लोगों की जान की कितनी भूखी लग रही है।"

"देख रहा हूँ ज़ैनब।" यह कहकर, गोविन्द के पेर वड़ी तेज़ी से वाँई स्रोर मुड़े स्रौर वह ज़ैनव के साथ रोनी की तलहटी में उतर गया स्रौर स्रपूर्व गित से किनारे-किनारे बढ़ने लगा।

थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसने देखा, छोटी पट्टी के तमाम अहीर कुरमी के लड़के—उसके दोस्त, रोशनी लिए सामने आ पहुँचे थे। लोग गोविन्द को देखकर चिल्लाने ही वाले थे कि गोविन्द वे एक अजीव विश्वास के साथ कड़े स्वर में कहा—"किशन, मैं गोविन्द हूँ।"

किशन ही उस बढ़ते हुए गिरोह का बाँका सरदार था। गिरोह का विश्वस्त अगुआ था जिसने गोविन्द को पकड़ने का तय किया था। उसके हाथ में जलते हुए मशाल को गोविन्द ने एक अजीव विश्वास से कुमाना चाहा, लेकिन उसे तबतक लगा कि कोई पीछे से मह्या दे रहा है और उसने दूसरे ही ज्ञ्ण अपने को पाया कि वह जन्म के साथी, असंख्य खेलों के गोहयाँ—किशन, प्रताप, मोहन राधे, यमुना, मुन्तू आदि के बीच में घिर गया है। गोविन्द ने इन बढ़े हुए कठोर हाथों में प्रतिहिंसा की ऐठंन देखी, घूरती हुई आँखों में कोध की ज्वाला देखी; फिर भी उसे डर नहीं लगा। उसका विश्वास अपने नहीं टूटा था। उसकी खामोश आंखे अपने दोस्तों से कह रही थीं, 'एक ही धरती-माँता के मेरे भाइयो, जगतपुर के खून, पृथ्वी के लाल! मैं वह गोविन्द हूँ—मुमे पहचानों, जिसने तुम लोगों के माथ कितनी कबहुयाँ खेली हैं, कितनी माँवरे बनाई हैं, कितनी गुल्लियाँ तोड़ी हैं, खेरनी पकाई है, ढाँसे और कृकू में कितनी मिचौनियाँ ली है।

## धरती की ऋषें

गोविन्द के सर में लगी हुई कितनी पुरानी चोटें, बाहुक्रों के कितने दाग़ हाथों के कितने छिछोले, पैर के कितने खरौंच; क्यूझें रे दोस्तों को, कुरमी भाइयों को याद दिलाने लगे कि यह गोविन्द हैं; चकई भौंरा, का गुइँया कंटा सुर्र का साथी, गाय वरदियां का पल्ला और अखाड़े का वीर, होली का गायक और सावन के कृले का अगुश्रा।

फिर भी गोविन्द लोगों के बीच में जकड़ाता जाता था, लागों के मुख पर विजय की रेखाएँ स्पष्ट थीं कि उन लोगों के ग़ोल ने गोविन्द को पकड़ लिया है। उसी च्या गोविन्द के कान के पर्दें खुले ऋौर उससे एक सम्मिलित स्वर में सुना, कोई कह रहा था, ''वन्दी करलो इसे; मार डालो ज़ैनव को, दोनों की विल दे दो!"

गोविन्द के कानों से ज्वाला फूटने लगी, उसकी वाणी तड़प उठी। वह अब तक जो कुछ सोच रहा था, उसकी स्खी स्प्ती आँखें जो कुछ कह रह रही थीं, वह सब उसके ओठों पर तड़पने लगीं। गोविन्द ने कहा—"मेरे भाइयो, जगतपुर के खून; सुके पहचानों, अपने गोविन्द को पहचानों, गुमराह न बनो, मेरे बदन को सूँघो इसमें से आगर पाप की बदब् आती हो तो मेरा गला घोंट दो। ज़ैनक की सहमी हुई पाक आँखे देखों; अगर उसमें गुनाह की स्याही हो तो मेरे साथ उसकी बिल दे दो। विजय मकार है, धरती का दुश्मन है, जगतपुर का हत्यारा है, वह हिम्मत सिंह का खून है; सँभल जावों मेरे दोस्तो।"

गोविन्द की बाणी में दर्द भर चुका था, उसकी वाणी गिरने जा रही थी; क्योंकि दिल्ण से विजय आदिमियों को लिए हुए क्रीब आ चुका था; इसलिए गोविन्द गुमराह दोस्तों से चीण स्वर में कहने लगा था— "किशन। जगतपुर की रला में हाथ बटा, तुके तेरी बांसुरी की कसम जिसे हम दोनों अब तक रोनी के किनारे बजाया करते थे— तुके तेरी ढोरों की सौगन्ब, जिसका त्ने मुके दूध पिल्लाया

है: तेरे इस चमकते हुए माथे के दाग़ की क़सक; जो हमारे चकई भौरंबा की खेल की पवित्र निशानी है। दोस्तो, हमें जगतपुर को ' भूख, से मरने से बचाना है—''

सब की उठी हुई भुजाएँ शिथिल पड़ गई थीं। सब चुप हो गए थे। प्रतिहिं सा का खूनी किला मानों ढह कर गुलाब की क्यारी बन गया था। सब की खूनी आँखों में दया और प्रेम के बादल उमड़ आए थे, सब के दिल भर आए थे।

तय तक गोविन्द ने देखा विजय उसकी श्रोर शिकारी की तरह काया चला श्रा रहा था। किशन की गोल ने गोविन्द श्रीर ज़ैनब को श्रपने पीछे छिपाना चाहा, लेकिन गोविन्द ने उसी च्रण ज़ैनब को पकड़कर किशन के हाथों में सौंपते हुए कहा— "किशन, में ज़ैनब को तेरे हाथ सौंप रहा हूँ, इसे इसके घर पर रच्चा करना, विजय से बचाना श्रीर—"

"श्रौर तुम गाविन्द ?" किशन के ग़ोल ने पूछा।

ं में, रोनी में कूदकर उस पार कहीं चला जाऊँगा, गोविन्द की वार्णा में ऋजीव स्थिरता और उत्साह का संगीत था।

"नहीं, ज़ैनव !"…

गोविन्द ने मुड़कर श्रपने प्यारे दोस्तों की गोल में ज़ैनव को प्यार भरी श्राँखों से देखा ग्रीर कुछ बुदबुदाता हुआ रोनी में समा गया। तब तक विजय श्रपने श्रादमियों के सहित किशन के गोल में श्रा गया श्रीर ज़ैनव को देखकर कोध से पूछा—"श्रीर गोविन्द कहाँ है ?"

सब चुप थे, जैनव नीचे देखती हुई, गोविन्द की श्रभी श्रभी विदाई की पीड़ा लिए हुए श्रपने दिल में तड़प रही थी; उसका रोता हुश्रा मन गोविन्द को पुकार कर कह रहा था—"गोविन्द, कहाँ श्रके चूले गए ? श्रगर विजय ने मुक्ते गोली मार दी तो !"

उसी च्राण विजय ने डपटकर पूछा—"तुम लोग बोलते क्यों नहीं ? इत्यारे, पापी गोविन्द को कहाँ छिपा लिया ?'

"हम लोग नहीं जानते !" किशन, ग़ोल के सरदार ने कहा।

"नहीं जानते !" विजय ने क्रोध से कहा, "तुम लोग मूठ बोलते हो।" स्त्रौर उसके शिकारी पैर, गोविन्द को इधर उधर ढूँढ़ने लगे।

"यह रोनो का पानी क्यों इस तरह हिल रहा है ?" विजय ने रोनी की त्रोर बढ़ते हुए पूछा, "गोविन्द क्या इसमें नहीं कूदा है ?" रोनी में क्यों इतनी तेज़ लहरें उठी हैं ?"

''सरकार ! इसमें एक घड़ियाल आया है, उसी ने शायद ••।"

"शायद नहीं, तुम सब लोग उससे मिले हो," विजय ने तड़पते हुए कहा ऋौर किशन के समीप पहुँचकर ज़ैनब को उस ग़ोल से भपटना चाहा। ज़ैनब सहमकर किशन के पीछे छिप गई ऋौर उसके दाएँ-बाएँ सब दोस्तों का खूबसूरत किला बन गया।

''बदमाश ज़ैनव ! ''' विजय ने यह कहकर उसका हाथ पकड़ना चाहा । ग्रौर उधर ग्रामी ग्राए हुए ग़ोल में 'मारो मारो' की ग्रावाज़ बुलन्द हो गई थी।

"यह नहीं हो सकेगा," किशन ने विजय को दूर हटाते हुए कहा। वह इस च्या ज़ैनव को अपनी रक्षा में छिपाए हुए यह पूर्यारूप से भूल चुका था कि वह किससे अकड़ रहा है। उसके फ़ौलादी हाथों से आज वह डर जाता रहा कि राजकुमार, बातों बात में गोली मार देता है, उसके कितने खून माफ़ हैं।

"सरकार, यह नहीं हो सकता।" किशन ने फिर तड़पकर कहा।

''हो सकता है !'' विजय ने तड़पकर किशन के मुँह पर ज़ोर का थप्पड़ मारा । त्रादिमयों में खलवली मच गई । किशन के साथियों की त्राँखों में खून उवल त्राया; लेकिन किशन खामोश हो गया था। उसने भीतर से उठे हुए खून को पी लियां त्रौर उसके दोनों हाथ दाएँ-बाएँ ऊँची, मजबूत दीवार की भाँति फैल गए।

दूसरे ही ल्या विजय के आदिमयों की लाठियाँ इस फैले हुए फ़ौलेफ़्द्री हाथ पर वरसने लगीं। किशन अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, दीनों ओर से लाठियाँ चल रही थीं। किशन की गोल में रल्ला की भावना अधिक थी, दूसरी में प्रतिहिं सा की। कितने घायल हो चुके थे। विजय सबसे दूर गालियाँ बकता हुआ कहता जाता था— 'ये वेइमान भी जगतपुर के दुश्मन हैं; गीविन्द को इन्हीं बदमाशों ने छिपाया है; इन्हें एक एक करके मार डालो—फ़ाहशा ज़ैनब को कुत्तों से नुचवा डालो।" ज़ैनब को उस समय गोविन्द की बात याद आरही थी—"कुछ नहीं होगा अगर तुम इस बार विजय को कस कस कर पाँच जूतियाँ मार दो।"

लेकिन दूसरे ही च्रण मानो ज़ैनब के कानों में गोविन्द ने कह दिया कि, 'ज़ैनब खामोश रहना।'

ज़ैनव श्रपनी जगह पर तिलमिला कर रह जाती थी, वह वार वार चाहती थी कि वह किशन की फैली हुई बाहुग्रों में लिपट जाय, भाइयों के लगते हुए घावों में वर्फ की पट्टी बन जाय। उनपर गिरती हुई ज़्लाटियों के सिरे पर फूल विखेर दे। तब तक ज़ैनव ने देखा कि किशन अंपने हाथों को उसी तरह फैलाए हुए गिरने जा रहा है, उसका सर दर्द की वेहोशी में नीचे लटक चुका था। ज़ैनव उसे सँभालती-सँभालती लड़खड़ा गई श्रीर च्लाभर में लोगों ने देखा कि किशन वेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। श्रीर ज़ैनव उसके ऊपर फैल गई।

उसी समय दोनों तरफ की लाठियाँ बन्द हो गईं। लोगों ने देखा—विजय वहाँ से भाग गया था। बड़ी पट्टी ग्रौर नीची पट्टी के लोग एक-एक करके घर लौटते जा रहे थे। छोटी पट्टी की ग्रात्मा, किशन वेहोश पड़ा था, उसके हाथ अवभी दोनो ग्रोर फैले थे, किशन के दोस्त, जगतपुर के खून, गोविन्द के भाई किशन ग्रौर ज़ैनव को देखते हुए चुप खामोश खड़े थे।

कुछ ही देर के बाद काली रात बीती और सुर्ख-सबेरा हुआ।

किशन को होश त्रा गया। जैनब बार बार रोनी नदी। में कुछ ढूढ़ रही थी; किशन त्रीर उसके साथी रोनी के उस पार गोविन्द की मधुर स्पृति को सोच रहे थे। किशन की ब्राँखें उसी सुर्ख-सबेरा की तरह लाल थीं। वह गर्व की मुस्कान लिए जैनब को देख रहा था। जैनब की भी क्राँखें सुर्ख थीं पर क्राँसुक्रों से डबडवाई हुई थीं। अब पूरव से किरने फूट रही थीं, रोनी से एक मुस्कान क्रा रही थी, बहती हुई हवा से एक संगीत क्रारहा था। जैनब के बदन से एक पाक ख़शबू क्रा रही थी, छोटी पट्टी की क्रात्माक्रों में संतोष की लहरें उठ रही थीं। जगतपुर से एक पुकार क्रारही थी, धरती से मातृत्व की गरिमा टपक रही थी।

गीविन्द के पिता का नाम महेशदत्त था। ये लालसाहव के मन्दिर के पुजारी श्रीर महल के श्राशीर्वाददाता थे। राजा शिव-प्रसाद श्रीर लालसाहब जब तक एक साथ थे, श्रालग नहीं हुए थे, महेशदत्त ने इनकी राजकुमरियों को हिन्दी श्रीर संस्कृत की श्रारम्भिक शिवा दी थी। श्रीर जब राजा शिवप्रसाद से लालसाहब श्रालग होने लगे थे; उस समय पंडित महेश दत्त जी ने स्वेच्छा से लालसाहब का पच्च लिया था; श्रीर तबसे पैंसठ वर्ष के गाविन्द के पिता लालसाहब के पुजारी श्रीर मंगलदाता थे।

प्रातःकाल था; पंडित जी विशाल मन्दिर में टाकुर जी की प्रभाती गा गाकर जगा चुके थे, नित्यिकिया समाप्त करके प्रभु की श्रारती उतार रहे थे श्रीर श्रपनी श्रनन्य तन्मयता में सूर के वात्सल्य पूर्ण पद गा रहे थे। उनके हाथों में श्रजीब बाँकेपन से श्रारती कॅप रही थी। शारीर का श्राणु श्राणु नृत्य की मुद्रा में बल खारहा था। पैंसठ वर्ष के पुराने पैरों में सोई हुई नृत्य की मुद्रा एँ श्रॅंगड़ाई ले रही थी। श्राज उनकी पूजा में श्रपूर्व श्रद्धा श्रीर तन्मयता थी, स्वर में श्रजीव श्रात्मसमपर्ण श्रीर दीनता थीं। वाणीं के संगीत श्रीर श्रोठों पर कोई श्रान्त-पुकार थी।

लालसाहव के ऊँचे महल से, विशेषकर अन्तःपुर से, ठाकुर जी की सम्पूर्ण काँकी देखने को मिलती थी। ठाकुरद्वारे के अंतःपुर और महल के अंतःपुर में विचित्र शुषमा थी। आज इन्द्रा अपने कच्च में खड़ी-खड़ी ठाकुर जी की आरती देख रही थी, पुजारी की अपूर्व पूजा, अदा और नृत्य की अलौकिक मुद्राओं पर ध्यानममा थी लेकिन थोड़ी ही देर देखने के बाद इन्द्रा को स्पष्ट हो गया कि आज पुजारी अपनी

पुजारी फिर मौन हो गया। विजय ने इसबार कदुता से पद्धा—''गोविन्द कहाँ ?''

"सरकार! मैं नहीं जानता; इसी गोविन्द से पूछिए।" पंडित ने फिर प्रतिमा की ब्रोर इंगित किया।

"त्रपने बदमाश गोविन्द की ऋाड़ में; ठाकुर जी पर भी कीचड़ उछाल रहा है!" विजय की ऋाँखें मानो जल रही।

. "सरकार! मैं ठीक कह रहा हूँ; में ऋपने गोविन्द को नहीं जानता।" पुजारो ने कहा; "सुभे भी इसी की चिन्ता है।"

"चिन्ता नहीं; तुम्हे आज से ठाकुर की पूजा छोड़ देनी है; तुम राज्य अपराधी और एक मफ़रूर के बाप हो" विजय अपनी अजीव कदुता में कहता जाता था; "तुम अब यहाँ नहीं रह सकते।"

मानो पुजारी के सामने की धरती हिल रही थी। ठाकुर जी की वाल-प्रतिमा सुस्कराती हुई कह रही थीं,—

"मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ।"

"में अब यहाँ नहीं रह सकता ! · · · यह किसकी आजा है - अस्तार ?" पंडित की वाणी में अपूर्व दीनता थी।

"राजा साहब की आजा है; मेरी आजा है; सारे जगतपुर की आजा है " विजय ने कहा।

"लालसाहव की भी ?" पूजारी ने घीरे से कहा ।

''लाल साहब की क्या हस्ती है कि वे इस बात के विरोध में खड़े हो जाँय हैं!" विजय को क्रोध चढता जा रहा था।

"उनकी हस्ती है।" पंडित ने गम्भीरता से कहा ।

"उनकी हस्ती है ?" विजय ने डाँट कर पूछा और बढ़कर पुजारी की दोनों बाहुओं की भीचकर हिला दिया और कहा;

"बोल किसकी हस्ती का तुम्हें घमंड है !"

"गोविन्द की।" पुजारी ने प्रतिमा की स्रोर फिर संकेत किया।

''श्रौर श्रपने गोविन्द की नहीं ?'' विजय ने व्यंग्य से कहा ।

पंडित जी चुप थे; उनकी आँखो में शान्ति थी; हलेकिन विजय के आंठों पर एक अजीव तरह की कँपकपी थी और आँखों में कोघ की सुर्खी थी।

"कहो तो; तुम्हारा गला दबाकर यहीं, इस समय दिखा दूँ कि तुम्हारे लालसाहल श्रीर इस पत्थर के गोविन्द में क्या हस्ती है ?"

पंडित ने एक बार विजय की आँखी को देखकर, अपने ठाकुर जी की ओर देखा। उनकी उदास आखें ठाकुर जी से बार-बार पूछ रही थी—कि प्रभु! क्या यह सत्य है ?—पर प्रतिमा से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। पंडित जी को लग रहा था कि कोई उनकी आस्था पर चोट कर रहा है, आज कोई उनके संस्कार और विश्वास को समूल उखाड़ रहा है।

"बोल ! क्या सोच रहा है ? "दिखा दूँ, मैं श्रपनी भी हस्ती ?" विजय की वाणी में प्रतिहिंसा स्पष्ट थी।

"नहीं दिखा सकते!" किसी ने मन्दिर में प्रवेश करते हुए डाँट कर कहा।

विजय ने घूमकर देखा, इन्द्रा के ऋोंठ कॅप रहे थे। उसे च्राग्भर के लिए ऋारचर्य हुऋा कि इन्द्रा यहाँ कैसे ? ऋौर इससे भी बढ़कर उसे इस बात पर चोम भी हो रहा था कि इन्द्रा पुजारी के पच्च से मेरे विरोध में ऋा रही है।

"क्या चाहते हो तुम ?" इन्द्रा ने विजय से पूछा।

"यह जगतपुर के द्रोही गोविन्द का बाप है;" विजय कहता जा रहा था; "यह भी जगतपुर का दुश्मन हुआ; इसने कहीं न कहीं गोविन्द को अवश्य छिपाया है।"

"तब ?" इन्द्रा ने पूछा।

तरह भी मन्दिर का पुजारी नहीं रह सकता, यह किसी का कल्याण-कारी नहीं हो सकता।"

"यह तुम्हारी व्यक्तिगत धारणा है, "इन्द्रा ने निश्चित स्वर में कहा,

"यह सारा फसाद तुम्हारी किसी निजी बात पर आधारित हो सकता है।"

"यह राजा, राजकुमार स्त्रौर जगतपुर की स्त्राज्ञा है।" विजय की वाणी में तेज़ी थी।

"इसका प्रमाण ?" इन्द्रा ने पूछा-"

"इसका प्रमाण मेरी बात है।" विजय ने सोचकर कहा।

"तभी तुमने इतनी जल्दी, आविश में पंडित का गला दवाने के लिए सोचलिया था।" इन्द्रा की वाणी में व्यंग्य था।

"ज़रूर, अगर पंडित ने आज शाम तक अपने गोबिन्द का पता न दिया, तब मेरी सोची हुई सब बातें सत्य होगी। इसका बिरोध कोई नहीं कर सकता।" विजय की आँखों में हिंसा टपक रही थी वह आवेश में मन्दिर के बाहर जाने लगा। उसी च्रुग पुजारी ने चिल्ला कर कहा,

"राजकुमार! मैं ऋपने गोविन्द को नहीं जानता, उसे ऋाप ही जानते होंगे—उसकी रज्ञा ••••।"

पुजारी की आँखों में आँसू उमड़ आये थे वह आजीव निर्वल हो गया था। आज उसके जन्म-जन्म के भगवान, ठाकुर जी भी उसे आश्वासन नहीं दे रहे थे। इन्द्रा बाहर देखती हुई कुछ सोच रही थी।

"विजय कितना खतरनाक होता जा रहा है !" इन्द्रा ने धीरे से कहा।

"जगतपुर के लिए विशेष रूप से।" पंडित महेश दत्त ने आगो कहा, और अपलक इन्द्रा की ओर देखने लगे।

"पंडित जी ! त्राखिर गोबिन्द कहाँ चला गया होगा" ? • • इन्द्रा नेकहा, "मैं स्वय उसे देखना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ।" ''मैं बिल्कुल नहीं जानती बेटी''! पंडित ने अपनी दीनता प्रकट की। ''और यह ज़ैनब कौन, किसकी लड़की हैं?'' इन्द्रा ने पूछा ''बेटी, यह ज़ैनब; सुफे अब पूरा पता चला है,'' पंडित 'जी ने कहा, ''कि यह शेख पट्टी की सबसे धनी घर की लड़की है।''

"ग्राखिर किसकी लड़की है?" इन्द्रा जानने को उत्सुक थी।

"यह शेख उमर की लड़की है," पंडित जी ने बताया, "शेख उमर के मरे हुए आज करीब-करीब दस साल हो रहे हैं, ये बहुत बड़े आदमी, थे, बुटबल में छपाई और कपड़े के बहुत बड़े रोज़गारी थे। किसी समय में लखपती हो गए थे, लेकिन बेचारे की अकस्मात् मौत हो गई, सारा रोज़गार, सारी रकम वहीं खुट गई, नहीं तो बेवा, बेचारी अख़तरी को ये दिन न देखने को मिलते।"

''यह ऋखतरी, ज़ैनब की बेवा माँ है ?'' इन्द्रा ने टोकते हुए पूछा। ''हाँ बेटी !..यह ज़ैनव की माँ है, निहायत शरीफ ऋौरत !''

पंडित जी आगे कुछ कहने जा रहे थे, इन्द्रा ने उन्हें रोकते हुए कहा, "पंडित जी! मैं ज़ैनब से शीघ्र मिलना चाहती हूँ; आप उससे मेरी भेंट करा दीजिए।"

"बेटो ! मैं देखूँगा..." पंडित जी ने कहा, "लेकिन बेटी, आज शाम को ? बिजय को मैं क्या उत्तर दूँगा ?"

श्राज शाम को ?''इन्द्रा ने सोचते हुए कहा, ''श्राप मंदिर पर न श्राइएगा, में यहाँ का भार सँभाल लूँगी, प्रातःकाल श्राइएगा; श्रीर श्रगर विजय यहाँ श्रापकी खोज में श्राता है, मैं उससे निपट लूँगी, या कह वूँगी कि पंडित जी गोविन्द की खोज में बाहर गए हैं। लेकिन पंडित जी; ज़ैनब को शाम तक मेरे पास ज़रूर मेजिएगा।''

"बहुत ऋच्छा..कुमारी !" पंडित जी ने धीरे से स्वीकार करके, दीनता भरी दृष्टि से ऋपने ठाकुर जी को देखा और उनके पैर मन्दिर से बाहर बढ़ गए। इन्द्रा वीस वर्ष की थी। उसकी रतनारी आँखों ने जगतपुर के वीस बसंतो को देखा था, गंभीर पुतलियों में बीस सावन और तीज की छाया पड़ी थी, पतले ओटों से कितने अनमोल जगतपुरी फाग कजली और सहाने गाए गये थे।

इसके शरीर और आतमा का निर्माण जगतपुर के पानी, आग, हवा, धरती और गंभीर नीले आकाश से हुआ था।—मंगलमयी भोंहों पर स्नेह और उदारता की मुस्कान थी, लम्बे, घुँघराले वालों में कितने वरतान छिपे थे। लम्बी और सिरे पर कुछ, बल खाकर नीचे मुकी हुई नाक ने जगतपुर के कितने जंगली फूल और काँटों, की खुशबू और बदबू की मुगन्धि ली थी। भरे हुए सफेद, जंगली गुलाब के फूल की तरह मुखपर, जगतपुर की धरती के प्रति; इन्सान के प्रति, अद्धा और प्यार की कितनी मुनहरी रेखाएँ खिंची थीं। गालों पर लज्जा और कौमार्य की लाली की किरने फूट रही थीं।

इन्द्रा के विचारों में देश-राष्ट्र की महानता थी, मन में धरती के प्रति भक्ति थी, ऋात्मा में इन्सानियत की धड़कन ऋौर पुकार थी। रक्त में जगतपुर के प्रति श्रद्धा थी ऋौर ऋपनी धरती, समूची धरती के कण कण के लिए ममता थी।

इस तरह से इन्द्रा के शरीर श्रीर श्रात्मा का निर्माण जगतपुर के पानी, श्राग, हवा, धरती श्रीर गंभीर नीले श्राकाश से हुआ था।

उसने गोविन्द श्रीर जैनव को सुना था, सोचा था पर श्रमी तक देखान था। श्राज उसे लग रहा था कि वह गोविन्द को देख रही है एक नौजवान, पञ्चीस, छुव्वीस वर्ष का, घोती कुत्तें में विखरे हुए युघराले वाल, श्राँखों में मस्ती श्रीर पुतिलयों में परेशानी लिए हुए कहीं दूर से उसे देख रहा है, पैरों में गंभीरता, पर एक त्फान सँमाले हुए कहीं दूर एकाकी चला जा रहा है।

वह ज़ैनब को भी देख रही थी—एक बीस वर्ष की शहजादी मानिन्द लड़की, रेशभी छीट की जगतपुरी शिलवार, बदन में कसी हुई लम्बी चुस्तकुर्ती, उमदा जामदानी की फिरोज़ी ख्रोढ़नी खामोश ब्राँखें, परीशान चेहरा, स्खे हुए पतले पतले ब्रोठ, विखरेहुए लम्बे लम्बे, हवा में उड़ते हुए काले काले बाल।

इन्द्रा, मन्द्रि के बरमदे में खड़ी होकर सोचती जा रही थी देखती जा रही थी;मानो वह कोई स्वप्न देख रही थी। उसी समय उसने सुना कुछ औरतें अपने करुण स्वर में कुछ गाती हुई कहीं जा रही हैं। इन्द्रा को अजीव कौत्हल हुआ। वह मन्दिर के दरवाजे के सामने बढ़ गई और उसने देखा औरतों का एक खूबस्रत मुंड, हाथों में प्रसाद लिए मन्दिर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उनके सम्मिलित स्वर में आकर्षण का जाद् था और गीत में करुणा स्पष्ट थी। इन्द्रा ने इस गीत को कभी न सुना था—

"श्रचरन सुरज मनैइबै, तबै ऋपने राजा के पइबै।"

गीत के स्वर में जितनी गति थी, जितना सुन्दर उतार चढ़ाव था; उनके साथ चलते हुए पैरों में उतना ही सुन्दर संगीत ऋौर जीवन था।

मन्दिर के समीप श्राकर उनका गीत बन्द होगया। इन्द्रा इस गीत को श्रनवरत सुनना चाहती थी; इसलिए उसने यह सोचकर कि उसी की वजह से श्रौरतों ने गीत को समाप्त किया है; वह मन्दिर के दूसरी श्रोर चली गई श्रौर वहीं से वह गीत को जीभर कर सुनना चाहती थी। लेकिन श्रौरतों ने गाना बन्द कर दिया श्रोर शांचिपूर्वक ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाने लगीं, श्रपनी श्रपनी मनौतियाँ दुहराने लगीं, श्राँखों में श्राँस् ला ला कर कुछ बुदबुदाने लगीं, दर्द भरी श्रावाज श्रौर डवडवाई हुई श्राँखों से दिल की बातों को कहने लगीं।

इन्द्रा मन्दिर के बाहर से, ऋपने को छिपाती हुई, इस ऋलौकिक इरय को देख रही थी। उसी समय इन्द्रा ने चौंककर पीछे देखा, उन इन्द्रा वीस वर्ष की थी। उसकी रतनारी आँखों ने जगतपुर के बीस वसतो को देखा था, गंभीर पुतलियों में बीस सावन और तीज की छाया पड़ी थी, पतले ओटों से कितने अनमोल जगतपुरी फाग कजली और सहाने गाए गये थे।

इसके शरीर श्रीर श्रात्मा का निर्माण जगतपुर के पानी, श्राग, हवा, धरती श्रीर गंभीर नीले श्राकाश से हुत्रा था।—मंगलमयी भोंहों पर स्नेह श्रीर उदारता की मुस्कान थी, लम्बे, युँघराले वालों में कितने वरदान छिपे थे। लम्बी श्रीर सिरे पर कुछ बल खाकर नीचे कुकी हुई नाक ने जगतपुर के कितने जंगली फूल श्रीर काँटों, की ख़ुशबू श्रीर बदबू की सुगन्धि ली थी। भरे हुए सफेद, जंगली गुलाब के फूल की तरह मुखपर, जगतपुर की धरती के प्रति; इन्सान के प्रति, श्रद्धा श्रीर प्यार की कितनी सुनहरी रेखाएँ खिंची थीं। गालों पर लज्जा श्रीर की मार्य की लाली की किरने फूट रही थीं।

इन्द्रा के विचारों में देश-राष्ट्र की महानता थी, मन में धरती के प्रति भक्ति थी, ख्रात्मा में इन्सानियत की धड़कन ख्रीर पुकार थी। रक्त में जगतपुर के प्रति श्रद्धा थी ख्रीर ख्रपनी धरती, समूची धरती के कण कण के लिए ममता थी।

इस तरह से इन्द्रा के शरीर श्रीर श्रात्मा का निर्माण जगतपुर के पानी, श्राग, हवा, धरती श्रीर गंभीर नीले श्राकाश से हुआ था।

उसने गोविन्द श्रीर जैनब को सुना था, सोचा था पर श्रमी तक देखान था। श्राज उसे लग रहा था कि वह गोविन्द को देख रही है एक नौजवान, पञ्चीस, छुव्वीस वर्ष का, धोती कुर्त्ते में विखरे हुए घुपराले बाल, श्राँखों में मस्ती श्रीर पुतिलियों में परेशानी लिए हुए कहीं दूर से उसे देख रहा है, पैरों में गंभीरता, पर एक तूफान सँभाले हुए कहीं दूर एकाकी चला जा रहा है।

वह जैनव को भी देख रही थी—एक बीस वर्ष की शहज़ादी मानिनंद लड़की, रेशमी छीट की जगतपुरी शिलवार, बदन में कसी हुई लम्बी चुस्तकुर्ती, उमदा जामदानी की फिरोज़ी श्रोढ़नी खामोश श्राँखें, परीशान चेहरा, सूखे हुए पतले पतले श्रोठ, विखरेहुए लम्बे लम्बे, हवा में उड़ते हुए काले काले बाल।

इन्द्रा, मन्द्रि के बरमदे में खड़ी होकर सोचती जा रही थी देखती जा रही थी;मानो वह कोई स्वप्न देख रही थी। उसी समय उसने सुना कुछ औरतें अपने करुण स्वर में कुछ गाती हुई कहीं जा रही हैं। इन्द्रा को अजीव कौत्हल हुआ। वह मन्दिर के दरवाजे के सामने वढ़ गई और उसने देखा औरतों का एक खूबसूरत मुंड, हाथों में प्रसाद लिए मन्दिर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उनके सम्मिलत स्वर में आकर्षण का जादू था और गीत में करुणा स्पष्ट थी। इन्द्रा ने इस गीत को कमी न सुना था—

"श्रचरन सुरज मनैइवै, तबै श्रपने राजा के पइबै।"

गीत के स्वर में जितनी गित थी, जितना मुन्दर उतार चढ़ाव था; उनके साथ चलते हुए पैरों में उतना ही मुन्दर संगीत श्रीर जीवन था।

मन्दिर के समीप श्राकर उनका गीत बन्द होगया। इन्द्रा इस गीत को श्रमवरत सुनना चाहती थी; इसलिए उसने यह सोचकर कि उसी की वजह से श्रौरतों ने गीत को समाप्त किया है; वह मन्दिर के दूसरी श्रोर चली गई श्रौर वहीं से वह गीत को जीभर कर सुनना चाहती थी। लेकिन श्रौरतों ने गाना बन्द कर दिया श्रौर शांतिपूर्वक ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाने लगीं, श्रपनी श्रपनी मनौतियाँ दुहराने लगीं, श्राँखों में श्राँस् ला ला कर कुछ बुदबुदाने लगीं, दर्द भरी श्रावाज़ श्रौर डबडवाई हुई श्राँखों से दिल की बातों को कहने लगीं।

इन्द्रा मन्दिर के बाहर से, ऋपने को छिपाती हुई, इस ऋलौकिक हश्य को देख रही थी। उसी समय इन्द्रा ने चौंककर पीछे देखा, उन् श्रौरतों में से एक अल्हड़ दूल्हन सी, श्रोंठो पर श्रमिट, बचों की सी मुंत्कराहट, श्रौर, श्राँखों में मासूमियत का भोलापन लिए हुए, उसके पान श्राकर पूछ रही थी—"यहाँ की पुजारिन श्राप ही हैं ?"

इन्द्रा चुप थी, उसकी ज़बान ऋौर ऋाँखें जैसे दोनों शर्मा गई थीं।

हितने में एक दूसरी कली सी दूल्हन उसके सामने आ गई। इसकें ओठों पर और अधिक लाली लिए हुए मुस्कराहट की रेखायें खिंची थी। इसका मुख और भी खूबसूरत, अंडाकार था। और भी अधिक गोरी थी, भरे हुए मुख पर और भी अधिक मासूमियत की सुर्ख-सुर्ख किरनें फूट रही थीं, लम्बी काली-कली आँखों में और भी अधिक मोलेपन की गहराई थी। खूबसूरती की खामोशी थी।

उसने लँहगा पहना था, इसने घाँघरा, जिसमें नीचे की मुड़ाव के जगर छत्तीस फेरन चमक रहे थे। उसका लहँगा धानी रंग का था जिस पर गुलावी बूटे श्रीर सफेद सितारे चमक रहे थे। इसका घाँघरा वैगनी रंग का था जो अपनी सिकुड़नों में डूबते सूरज की मुस्कराहट की लाली विखेर रहा था। उसकी कसी चोली का रंग सुर्ख था, जिसके अन्दर से चाँदनी वरस रही थी। इसकी श्रीर भी कसी हुई चोली का रंग धानी था, जिस पर लाल सितारे मलक रहे थे। इसके श्रन्दर से लाखों सितारों की मुस्कराहट श्रीर हजारों चाँद की रोशनी छिपी थी। उसकी श्रोड़नी का रंग पियाज़ी था, जिसके गुलाबी श्राँचल में पवित्रता छिपी थी। इसका दुपट्टा फिरोज़ी रंग का था जिसके पीले श्राँचल में मैकड़ों दीपक चल रहे थे। इसके सिर पर बहुत थोड़ा शर्माता हुश्रा घूँपट सा था।

लेकिन पहली जहाँ, कल खिलने वाली कली थी, वहाँ यह दूसरी एक जँगली गुलाव के फूल की तरह थी। पहली जहाँ अलहड़ थी, वहाँ दूसरी सुग्धासी कुछ शान्त थी। पहली से कमल की सुगन्धि अपती श्री, दूसरी से धरती की खुशबू।

पहली किशन की भोली बहन सच्चो थी, गोविन्द की मानी हुई राजकुमारी, राज बहन । दूसरी किशन की दूलहन थी छौर गोविन्द की मीठी भाभी, गोइयाँ भाभी; जिसको गोविन्द ने गौने के दूसरे दिन ही बीस ख्राने का लड्डू और दो बीड़े पान देकर देखा था।

हाँ, तो सक्बो ने इन्द्रा से पूछा—"यहाँ की पुजारिन आप ही हैं ?"

इन्द्रा उसे देखती हुई चुप थी, मानी शर्मा गई थी, श्रौर कुछ, उत्तर के लिए सोचने लगी। उसी समय किशन की दूल्हन, सब्बो की भार्भा ने श्राकर, सब्बो की पीठ पर प्यार की थपकी देकर, मुस्कराकर कहा—"पगली बीवी! यह पुजरिन नहीं हैं, यह पुजारी बाबा की पतोहू है, पहचानती नहीं ?"

इन्द्रा के श्रोंठो पर बरवस मुस्कराहट फैल गई, श्राँखे लजा के बोम से, ज्ञ्या भर के लिए, भोलेपन को समेटे हुए नीचे मुक गई। सब्बो ने खिलखिला कर हँस दिया; जैसे उसे कोई शंका भी नहीं थीं कि यह लालसाहब की राजकुमारी इन्द्रा हैं। उसी समय सब्बो की भाभी ने फिर मुस्कराकर कहाँ, "देखो बीबी रानी! मैंने इन्हे कैसे पहचान लिया।" सब्बो श्रीर हँसने लगी। उसी समय इन्द्रा ने शर्माकर वताया—"मैं न पुजारिन हूँ, न पुजारीबाबा की पतोहू; मैं....में.....इन्द्रा हूँ।"

सब्बा श्रपने हँसने के लिए चमा माँगने लगी। माभी फौरन ही सिकुड़कर नीचे, इन्द्रा के पाँव के समीप वैठ गई श्रीर श्रपने श्रॅंचल से, इन्द्रा के पाँव को श्रपनी श्रॅंगलों में श्रद्धा से स्पर्श करने लगी।

इन्द्रा ने प्यार से, दोनो के हाथों को पकड़ कर कहा-

"वड़ी प्यारी हो तुम लोग--किस पट्टी की रहने वाली हो ?" इन्द्रा ने स्नेह से पूछा ।

''हम लोग छोटी पट्टी की रहने वाली हैं।" सब्बो ने कहा, ''यह मेरी मार्भा है।" त्रौर उसकी ब्राँखो में शरारत मर ब्राई। ् "छोटी पट्टी" इन्द्रा सोचने लगी, "जिसमें गोविन्द का भाई किशन रहता है।

"हाँ, हाँ, ठीक है"—सब्बो ने बीच ही में इन्द्रा की बात को उठा लिया, "किशन मेरा भइया है, गोविन्द भी मेरा प्यारा भइया है—यह मेरी दूल्हन भाभी है।"

'इन्द्रा के ब्रोटों पर मुस्कराहट की लहरें दौड़ गईं। सब्बो की भाभी के शशि मुखपर घूँघट थोड़ा बलखाकर नीचे खिसक ब्राया, ब्रॉखे भी सूमियत की बोक्त से नीचे मुक गई। सब्बो मुस्कराने लगी।

"श्रव किशन कैसे है ?" इन्द्रा ने पूछा।

"ठाकुर जी की कृपा से अब अच्छे हो रहे हैं।" भाभी ने उत्तर दिया।

"उन्हीं के ऋच्छे होने के लिए, भाभी ने ठाकुर जी को प्रसाद माना था।" सब्बों ने बताया।

''त्रौर दुम किसके लिए प्रसाद चढ़ाने त्राई थी ?'' इन्द्रा ने सब्बो से पूछा।

" मैं ऋपने गोविन्द भइया के लिए.....।"

सब्बो त्रपना प्यारा वाक्य पूरा ही करना चाहती थी, माभी ने मुस्कराकर बीच में उसे टोक दिया, "इन्द्रा बीबी !....गोंविन्द बाबू से इनसे शादी होने वाली है, ! इसी से बहुत प्रसाद चढ़ा रही हैं।" सब्बो ने बढ़कर माभी का भरा हुआ मुख प्यार से मीच लिया और तिर्छी चितवन से कहा, "ऐसी बातें तुम्हारे जगदीशपुर में होती हैं, जगतपुर में नहीं।"

सब की सम्मिलित हँसी ने मन्दिर को गुँजा दिया। ऐसी गूँज, जो मन्दिर में सैकड़ो घंटों और घड़ियाल वजने से कभी नहीं उभरती। इसी समय मन्दिर के भीतर से तमाम औरतों ने इन्द्रा को घेर लिया और सब एक दूसरी को देखने लगी। सब्बो ने इन्द्रा से बताया, ''ये

सब छोती पट्टी कीं हैं, यह मेरी आभी हैं। यह भी मेरी भाभी हैं, यह मौसी हैं, यह चाची हैं, यह सखी हैं, यह मेरी रानी हैं, 'र सब्बो तमाम खड़ा हुई ब्रौरतों का भोला परिचय देती जा रही थी ब्रौर सब के ब्रोठों पर भोला मुस्कान उभरता जाता था। उसी समय सब्बो ने बताया, ''इन सब के.....धर वालों को उस दिन चोटें ब्राई थी। टाकुरजी की कृपा से वे सब ब्राब्छे हो गए हैं।''

"बहुत खुशी की बात है!" इन्द्रा ने प्रसन्नता से कहा श्रीर उसकी श्राँखों में कुछ घोल उठा। सब स्त्रियाँ एक इन्द्रा को देख रही थीं श्रीर श्रकेली इन्द्रा सब श्रीरतों को, रानियों को, लड़िक्यों को देख रही थी, जिनके बीच बीच में, सब के श्रागे, गोविन्द की छाया, जैनब की तस्वीर रह रह के नाच उठती थी।

\* \* \*

सन्ध्या हो चली थी, लगता था कि जगतपुर अभी थोड़ी देर में सो जायगा क्योंकि बड़ी पट्टी का शेर बड़ी पट्टी का संगीत; गोविन्द का कहीं पता न था; इसलिए अब इस पट्टी में वहुत रात तक मीठी बातें, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं की ज़िन्दगी भरी कहानियाँ सुनाने वाला कोई न था।

शेख-पट्टी की ज़वान पथरा गई थी। उसका दिल शाम होते ही हर से काँपने लगता था, क्योंकि इस पट्टी की इज्ज़त, निस्वानियत की खूबस्रती—ज़ैनब; जिसके पतले पतले लबों पर न जाने कितने नग़मे, स्वयं गुनगुनाया करते थे, जिसकी बाँकी हँसी से ऋषेरी रात उजेली हो जाती थी, वह डर से चुप हो गयी थी। अब ज़ैनी भी बहुत धीरे से ही कुरान और रामायस की चौपाइयों को दुहरा लेती थी और बहुत जल्द खामोश हो जाती थी। अब शेख पट्टी में बहुत शाम होने तक कोई हिन्दू लड़की, कसीदे बूटे, गज़ल, दादरा और शहाने सीखने के लिये नहीं रक पाती थी।

छोटी पर्टी में अब रात को बाँसुरी नहीं वजती थी, बिर्हे और वारहभाने नहीं उड़ते थे, जैसे चनैनी और बारहलखन्दर के गीत भूल गए थे क्योंकि छोटी पट्टी का शेर धरती का लाड़ला; किशन हरदम अपनी चिन्ता में न जाने क्या सोचता रहता था।

नीची पड़ी की ख्रात्मा .खूखार हो गई थी, इसलिए उसकी ज़बान में भी कोई जीवन नहीं रह गया था, राजासाहब—शिवप्रसाद सिंह की भी ख्रात्मा उनके राजकुमार, विजयप्रतापराणावहादुर के हाथों विक गई थी। राजकुमार का कोध राजा का कोध था उसकी खुशी राजा की खुशी थी।

इसिलए जगतपुर बहुत जल्दी सो जाता था, लगता था शाम होते-होते। पहले जगतपुर रात के तीन पहरों तक गाता था केवल पिछले पहर में सोता था।

हाँ, तो संध्या हो चली थी श्रीर इन्द्रा मन्दिर में दीपक जलाकर ठाकुर जी की श्रारती उतार चुकी थी, कुछ मजन गा चुकी थी श्रीर मन्दिर के दरवाजे के सामने चुप खड़ी थी। उसके दिमाग़ में गोविन्द, ज़ैनव श्रीर विजय का तिकोना रूप रहरह के नाच रहा था, जगतपुर पर, पैदाकार कम होने के नाते; एक त्फान लाने वाली समस्या भी भी उसके विस्तष्क में न जाने क्यों एक टीस सी बनकर उमरने लगी थी। दिल में छोटी पट्टी की दूल्हनो श्रीर कुमारियों का वह सम्मिलित स्वर—'श्रचरनसुरज मनेइवै तवै श्रपने राजा के पइवै' स्वयं लहरें ले रहा था। सब्बो श्रीर भाभी का भोलापन, हृदय में श्रमृत की वर्षा कर रहा था; उसका दिल रहरह के, उस सूने मन्दिर में कह उठता था कि एक वार फिर गाती हुई वे छोटी पट्टी की श्रीरतें श्रा जातीं; तब इन्द्रा उनके साथ ज़ैनव के घर जाती, फिर राजाशिवप्रसाद जी के घर जाती श्रीर विजय की सारी बदमाशी स्वयं कह डालती! कभी-कभी दूंमरी तरह से सोचने लगती कि वह केवल सब्बो श्रीर माभी को लेकर;

 गोबिन्द को ढूढ़ने निकल जाती श्रौर जगतपुर में लाकर छोड़ती; ना जाने र क्या-क्या करती।

इन्द्रा खड़ी हुई सोचा ही रही थी, तब तक उसने देखा विजय मस्ती से मूमता हुआ सामने से चला आ रहा था। आज उसका चेहरा बहुत तमतमाया था, लेकिन उस तमतमाहट की लाली में किसी अच्छे विचार-परिवर्तन की सुगन्धि न थी वरन उससे शराव की भीनी-भीनी बदबू आ रही थी, जिसे जिन, हिस्की, रम आदि पीने वाले, खुशबू कहते हैं। इन्द्रा, विजय को देखते ही मन्दिर में चली गयी और ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर न जाने क्या बुदबुदाने लगी।

विजय ने बाहर वरामदे से ही इन्द्रा को पुकारा। इन्द्रा को समाने देखकर विजय ने त्राज विनय से नमस्ते किया त्रीर मुस्करा उठा। इन्द्रा चुप थी। उसने विजय के मुखपर न जाने कितनी बदलती हुई, बनकर-मिटती हुई त्रजीव-त्र्रजीब तरह तरह की रेखाएँ देखी। वह, बिना कुछ, बोले ही, बिजय के मुख से बदबू पाकर मन्दिर के पूरव तरफ चली गई, बिजय उधर भी उसके सामने खड़ा था त्रीर हाथ जोड़कर इन्द्रा से कहने लगा—"इन्द्रा कहन! क्यों इतनी नाराज़ हो?...मुक्ते बचात्रों नहीं तो मैं मर जाऊगाँ।"

"मर जाते तो अञ्ब्हा ही था।" इन्द्रा ने गंभीरता से कहा, "एक राज्यवंश का सम्मान रह जाता, उसकी इज्ज़त रह जाती, जगतपुर रह जाता, सब रह जते।"

"एक बात श्रौर कह दो, इन्द्रा वहन।" विजय ने कुछ मस्ती में कहा।

"क्या कह दूँ ?"

"कह दो कि, तुम ज़िन्दे रहो श्रीर मैं तुम्हे ज़ैनव को गोविन्द के हाथ से दे दूँगी।"

"ज़रा होश में आर वार्तें करो," इन्द्रा ने गॅमीरता से कहा, 🔌

' "यह देवता का मन्दिर है श्रौर तुम एक बहन के सामने बातें कर्रहो हो।"

"लेकिन में ज़ैनव से प्रेम करता हूँ बहन !"

"विजय! सुक्ते आज से तुम बहून कहकर न पुकारो!" इन्द्रा क्रोध में आकर कह रही थी, "सुक्ते मालूम है तुम्हारा प्रेम क्या है कितना भयानक और बदबूदार है जिससे एक जगतपुर क्या कितने जगतपुर टोले बन सकते हैं।"

"श्रुच्छा नाराज न हो, मैं ऐसी बातें नहीं करूँ गा।" विजय ने कहा, "सुना है आज छोंटी पट्टी की तमाम दूलहने और लड़िकयाँ टाकुर जी को प्रसाद चढ़ाने आई थी!"

"हाँ, ऋाई थीं तो क्यों, ?" इन्द्रा ने पूछा।

"तव तो देखा होगा किशन की बहन साबित्री कितनी ऋच्छी है।"

"इन्द्रा का सिर घूम गया, उसकी श्राँखें खुली ही रह गईं। एक श्रोर श्राशंका ने उसे कॅपा दिया। उसकी इच्छा हुई कि विजय. की. जबान खीचले।

उसी समय विजय ने फिर दुहराया, "क्या सोचने लगी, इन्द्रा वहन ?" सब्बो कितनी ऋच्छी है, राजकुमारी सी !"

"विजय !" इन्द्रा चिल्ला उठी।

"हाँ, वहन ! वह प्रेम करने लायक है।"

"नीच विजय! " क्तू मुक्ते बहन न कह," इन्द्रा जैसे पागल हो रही थी, "मुक्ते फिर बहन न कह, नहीं तो एक दिन तू मुक्तसे भी अपने वदबूदार प्रेम की चर्चा करने लगेगा।"

इन्द्रा क्रोध से चुप हो गई थी, पर उसके त्रोंठ फड़क रहे थे। उसे लग रहा था कि उसके सामने धुत्राँ उठ रहा है, जिससे उसका दम धुटने वाला था। वदबू से वह पागल हो जाने वाली थी।

· "विजय! त्यहाँ से चला जा, निकल जा!'' इन्द्रा ने डाँट कर कहा।

"त्रागर न जाने की तवीयत हो तो ?" विजय ने ऋपनी मस्ती में कहा।

"मैं तुभे डएडों से मार कर यहाँ से निकाल दूँगी।"

"खामोश इन्द्रा।" विजय ने डाँटते हुए कहा, "सुमसे वंशावत करने वाला गोली मार दिया जाता है।"

"श्रीर मेरी बेइज्ज़ती सोचने वाला खुद जल जाता है, भाग जाश्रो यहाँ से।" इन्द्रा ने ललकारा।

"नहीं भागता," विजय ने बढ़कर इन्द्रा के दाएँ हाथ को भीचकर पकड़े हुए खड़ा था। इन्द्रा ने चीखकर उसको क्राटक दिया। विजय बरामदे से बाहर लड़खड़ा कर सँभल गया और क्रोध से इन्द्रा की ओर क्रपटा। इन्द्रा चूमकर मन्दिर के दरवाजे के सामने बढ़ने लगी थी। विजय ने उस पर आक्रमण करना ही चाहा था, कि इन्द्रा के मुख से एक आर्च चीख़ निकली और उसने उसी च्ला देखा कीई बाँका नौजवान क्रपटकर विजय को अपनी बाहुओं में जकड़ चुका था, और विजय दूसरे ही च्ला गिड़गिड़ाने लगा था।

"ले जास्रो इसे बाहर फेंक दो।" इन्द्रा तड़प रही थी। युवक बिना बोले चाले विजय को अपनी बाहु आतें में उठाए हुए मन्दिर के बाहर कर दिया। जैसे विजय का अब नशा उतर चुका था आरे वह चुपचार महल की और लौट आया।

युवक ने लौटकर श्रासीम श्रद्धा से इन्द्रा का श्रामिवादन किया। इन्द्रा श्रापलक उसे देखने लगी, मानों वह सब्बो की बातों को देख रही थी।

"श्राप कौन हैं ?" इन्द्रा ने पूछा। "मैं छोटी पट्टी का किशन हूँ।"

"तुम्ही किशन हो !" इन्द्रा के मुख से बरवस प्यार भरी एक, पुकार निकल गई और उसके पैर आगे, किशन के समीप बढ़ गए। ''तुम मेरे भी किशन भाई हो !'' इन्द्रा ने प्यार से कहा। किशन इन्द्रा के स्नेह-भार से विकुड़ चुका था उसे लगरहा था कि उसके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही थी और यह भीग रहा था। उसका हृदय भर चुका था इंस्लिए उसकी वासी मूक हो गई थी।

''कैसे तुम यहाँ एकाएक ऋागए किशन १'' इन्द्रा को उत्सुकता

होने लगी थी।"

"मैं आपसे ज़ैनब को मिलाने आया था।" किशन ने घीरे से कहा।

"कहाँ है ज़ैनब ?" इन्द्रा उससे मिलने के लिए त्रातुर हो उठी थी। वह शीव चाहती थी कि ज़ैनब को त्रापने गले से चिपका ले त्रीर किशन उन्हें देखता रहे।

"कहाँ है ज़ैनब ?" इन्द्रा ने फिर पूछा ।

"अभी ला रहा हूँ, मैं संयोगवश यहाँ पता लगाने अकेले चला आया था कि इस समय ज़ैनब का आना यहाँ ठीक है या नहीं ।"?

"ठीक है, ज़ैनव को यहाँ जल्द लाग्रों।" इन्द्रा ने कहा। स्त्रीर किशन ज़ैनव को लाने चला गया।

\* \*

श्रॅंघेरी रात थी श्रोर चार घँटे बीत चुकी की। इन्द्रा कभी श्रासमान को देख रही थी श्रोर कभी घरती को। वह बहुत बातें सोचरही थी पर कोई निश्चित बात उसकी पकड़ में नहीं श्रा रही थी। उसी समय उसने देखा किशन की छाया में ज़ैनब मन्दिर की श्रोर चली श्रारही थी।

जैनव आज शिलवार में नहीं थी, उसने भी आज छत्तीम फेरन का बाँबरा पहन रक्ला था फिरोजी दुपटे से अपने को खूब ढक लिया था, जिससे उसे कोई पहचान न पाए।

दूर ही से ज़ैनव ने इन्द्रा को मुक्कर ब्रादाव किया। इन्द्रा उसके स्वागत में ब्रागे बढ़ कर उसके समीप ब्रागई। वह ब्राँखें भरके ज़ैनब को देखना चाहती थी। कितनी तारीफ़ें, कितनी वड़ाइयाँ,

कितनी तरह-तरह की बातें उसने कब से सुन रक्खी थी। इन्द्रा ने बढ़कर ज़ैनब के प्यारे-प्यारे हाथों को अपने हाथों से सीने से चिपका लिया।

इस समय जैनव का दुपट्टा उसके सरसे स्वतः नीचे खिसक आया था। उसके श्रोंठ, जो कब से चुप थे, सूखे थे उस समय कुछ गाने लगे थे, उन पर श्रमृत की नमी श्रागई थी। काली-काली सहमी, हुई श्राँखों में मुस्कराहट श्रागई थी। उसका सारा बदन फड़क रहा था कि वह इन्द्रा से गले मिल ले श्रौर इतनी जोर से दवाए कि उसके हाथ थक जाएँ।

उसी च्रण, इन्द्रा ने उसे अपने गले लगा लिया, लगता था कि किसी जन्म की दो विछुड़ी हुई बहने आज अचानक मिल रही हैं। किशन को लग रहा था कि जैसे गंगा और यमुना का पवित्र संगम हो रहा था जिसमें हिन्दुस्तान की सारी बदबू, सारी मैल, धुल सकती है, सूखे हुए कितने रेगिस्तान सींचे जा सकते हैं; कब की सूखी हुई बजंर और कितनी परती जमीन और नीरस धरती सर सब्जबन सकती है। जगतपुर क्या सारे भारत की धरती शस्यश्यामला हो सकती है, अन्न, फूल, फलों से धरती ढक सकती है।

इन दो भिलती हुई पवित्र निदयों से निकलती हुई एक धारा में इतनी ताकृत थी कि उसमें हिमालय वह सकता था।

इन्द्रा, जैनब के साथ मन्दिर के बाहरी चबूतरे पर बैठी थी। वे दोनो बातें कर रही थीं और किशान पहरेदार की तरह मन्दिर के बाहर टहल रहा था।

"विजय कितना बड़ा मक्कार है! सारे जगतपुर को उसने गुमराह कर दिया है।"

"कुछ ईश्वर की भी नाराज़गी थी," ज़ैनब चिन्ता प्रकट कर रही थी, "नहीं तो इस साल जगतपुर की पैदावार क्यों मारी गई; यह धरैती को मंजूर था त्रीर इसने विजय को त्रपनी बात साबित करने का त्राच्छा मौका दे दिया।"

" फिर भी चाहे जो कुछ हो," इन्द्रा ने कहा, "गोविन्द का अब जगतपुर में आ जाना बहुत आवश्यक है ।"

"यही मेरी मी आपसे आरज़ू है।" जैनव ने कहा।

''में इससे लोहा लूँगी,'' इन्द्रा ने कहा, ''जगतपुर के सामने तीन गंभीर प्रश्न श्राए हैं।''

"कौन, कौन ?" किशन ने पास ब्राकर, डर से पूछा ।

"तीन प्रश्न हैं, इन्द्रा ने कहा, "पहला जगतपुर की भूख श्रौर इस वर्ष के श्रन्नामान की समस्या, दूसरी सबसे जनरदस्त चाल, निजय एक तरह से श्रौर चल सकता है!"

"वह क्या ?" दोनो के मुँह से एक साथ प्रश्न हुन्रा।

"विजय. सम्प्रदायिकता की त्राग से जगतपुर को भस्म कर सकता है। तीसरे यह जगतपुर की राजश्वाही, विजय खुद सबसे बड़ी समस्या है।"

इन्द्रा गंभीर होकर ज़ैनब को देख रही थी श्रीर ज़ैनब, इन्द्रा के फूल ऐसे पैरों को। वह डर रही थी पर उसमें श्राज श्रासीम चिन्तना श्रागई थी। उसी समय किशन ने ज़ोर से कहा।

"ठाकुर जी की जै।"

ज़ैनव, फौरन दौड़ कर किशन के मुँह पर अपना हाथ रख दिया और उससे पूछा, "इस तरह से शोर करोगे ?"

ज़ैनव मुस्कराने लगी थी। इन्द्रा हँसने लगी श्रौर बेचारा किशन चुप होगया। उसी समय ज़ैनव ने किशन का हाथ प्यार से पकड़ कर धीरे कहा, "बोलो, इन्द्रा बहन की जैं!"

इस समय इन्द्रा ने ज़ैनब के मुँह पर अपना हाथ रखकर चुप कर दिया और तीनो मुस्कराने लगे। "ज़ैनब, तुमसे त्रौर किशन से मिल कर बड़ी खुशी हुई" इन्द्र। गद्-गद् हो उठी थी, "तुम लोगो से न जाने कब से मिलने की द्रेच्छा थी।"

"यह हम लोगों की किस्मत है, इन्द्रा बहन।" ज़ैनब की ऋाँखों में प्यार श्रोर मुहब्बत के ऋाँस् छलछला उठे। वह डबडबाई हुई श्राँखों से मन्दिर की श्रोर देखने लगी थी।

"यह जगतपुर की किस्मत है।" किशन ने कहा।

"यह धरती की किस्मत है।" जैसे त्राकाश ने कह दिया हो।

उसी समय, अन्धेरे में टार्च की कितनी रोशनियाँ मन्दिर की स्रोर स्राने लगीं। ज़ैनब ने उसी च्या डर से कहा, "विजय अपने आदिमियों को लेकर, यहाँ छापा मारने आ रहा है।" उसने विजय की अर्च की रोशनी पहचान ली थी।

''श्रव क्या होगा ?'' ज़ैनव ने कहा।

''तुम इन्द्रा के साथ मान्दर के उस उत्तरी घेरे से अपने घर चली जाओ, मैं यहाँ अर्कले विजय को उत्तर दे लूँगा।'' किशन की बाणी में अपूर्व बल था।

"नहीं, नहीं हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगीं, '' इन्द्रा ने साहस से कहा, "देखें विजय क्या करता है!"

तीनो एक दृष्टि से दिल्ला श्रोर, विजय की श्राती हुई पार्टी को देख रहे थे। उसी समय पीछे से किसी ने मधुर स्वर में पुकार कर कहा, ''बेटी! इन्द्रा बेटी!! चलो घर चलें।''

तीनो ने पीछे घूम कर देखा; लाल साहब अपने चार सिपाहियों के साथ पीछे आ गए थे। उस समय इन्द्रा ने शीव्रता से किशन से कहा, "अब तुम शीव्र उस उत्तरी दरवाजे से बाहर निकल जाओ।"

किशन, ज़ैनब के साथ उत्तर की श्रोर मुड़ा, श्रौर तेज़ी से बाहर . निकलने लगा। विजय श्रपने श्रादमियों के साथ इन्द्रा के सामने श्रा पहुँचा था। इन्द्रा ऋपने पिता जी से सटी हुई खड़ी थी, तय तक विजय की ऋगवाझ गूंज उठो- ''कहाँ है किशन ?''

विजय इन्द्रा के समीप आकर, लाल साहब को देखकर एक गया, नहीं तो जैसे लग रहा था वह अपने कोध तथा आवेश में इंद्रा का गला बोंट देगा। उसने फिर एक ऊँची आवाज़ में पूछा, "किशन को कहाँ छिपा कर रक्खा है ?"

"कैसा किशन!" लाल साहब ने इन्द्रा को पीछे अरते हुए पूछा। "मैं आज उसका खून करूँगा, "विजय ने कठोर स्वर में कहा, और मैं आप से भी आर्थना करूँगा कि आप जल्द से जल्द अपनी लाइली इन्द्रा को जगतपुर से बाहर कर दें।"

''आ्राखिर बात क्या है शकुछ शान्त होकर बातें करा।'' लाल साहव ने कहा।

"क्या शान्त होऊँ!" विजय ने कहा, "अगर मैं बात बताने के पहले सदा के लिए शान्त हो जाता तो अच्छा था।"

"तो सदा के लिए शान्त क्यों नहीं हो जाते ?" इन्द्रा ने कहा। "लेकिन में शान्त नहीं हो सकता, हमारे राज्य-रक्त पर तुम धब्बा नहीं लगा सकती।" विजय की काणी में ऋावेश था।

"कैसा धब्बा ?" लाल साहव गंभीर हो गए थे।

में इत्यारे गोविन्द का साथी, जगतपुर का दुश्मन—आवारा किशन को, सूनी रात में इन्द्रा के साथ नहीं देख सकता।

इन्द्रा क्रोध से तिलमिला उठी, उसे लगा कि उसके सीने में किसी ने बन्दूक मार दी हो। उसने उसी ज्ञ्चण, श्रपने गुस्से की बेहोशी में, श्रपनी सारी पावित्रता की शक्ति से विजय के तमतमाए हुए मुख पर खींच कर एक चाँटा मार दिया श्रीर स्वयं चीख उठी।

• विजय ने बढ़ कर इन्द्रा को पकड़ना चाहा, लाल साहब ने विजय को रोक लिया। विजय ने ऋपने ऋादिमयों को ललकारा; ऋौर कहा, "देख लो यह अन्याय! जगतपुर की धरती पर कितना पाप लादा जा रहा है।"....

"इसके साल्ली..इस मन्दिर के भगवान होंगे ।" इन्द्रा ने कहा, "एक दिन धरती को स्वयं वोलना पड़ेगा कि अत्याचार क्या है! ज्यादती और पाप क्या है ?"

"लेकिन में इसका बदला लूँगा !" विजय ने कड़क कर कहा।

"इससे बढ़कर तुम ऋौर क्या वदला ले सकते हो ?" लाल साहब ने कहा, तुम जगतपुर को क्या, अपने को अपना दुश्मन वना रहे हो।"

"इसे भविष्य वताएगा, लेकिन में इतना कह देता हूँ कि स्रव लड़ाइयाँ बढ़ेगी, खून-खून से लड़ाई होगी, जात-जात से लड़ाई होगी, जात वेजात से लड़ाई होगी, जिन्दगी स्त्रीर मौत से लड़ाई होगी।"

हमें इसकी परवाह नहीं है विजय ! इन्हीं लड़ाइयों से तो इतिहास बनता है ऋौर बिगड़ता है, बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ होती हैं।" लाल साहब ने कहा।

"लेकिन जगतपुर में ये लड़ाइयाँ नहीं होने पाएँगी।" इन्द्रा ने गंभीरता से कहा। श्रीर वह मन्दिर की श्रोर वढ़ने लगी। श्रीर उसके पीछे लाल साहव श्राने सिपाहियों के साथ बढ़ने लगे। विजय वहुत श्रावेश में मन्दिर के श्रहाते से बाहर निकल गया। जिस समय गोविन्दने रोनी को पार करके, समीप के जंगल में प्रवेश किया, उस समय रात थी। वह जंगल में बहुत दूर तक न जा सका। उसके पैर न जाने क्यों भारी हो रहे थे, उसका दिल बैठ रहा था, दिमाग में एक दर्द हो रहा था। उसे बारबार लग रहा था कि ज़ैनब भी उसके साथ इस जंगल तक आई है और वह गोविन्द को ढूढ़ रही है।

जब गोविन्द एक कृदम श्रीर श्रागे बढ़ा तब उसे पता लगा कि कि उसके पैर में कहीं घाव हो गया है।

वास्तव में रोनी पार करते समय गोविन्द के बाएँ पैर के तालू में एक ट्र्टी हुई हुड्डी चुभ गई थी, श्रीर घाव करके दर्द फैला रही थी। गोविन्द को यह पता तब चला जब वह श्रॅंघेरे जंगल में एक साखू के पेड़ से चिपका हुश्रा कुछ सोचते सोचते थक गया था। वह बार-बार बाएँ पैर को उठा कर श्रपने दोनों हाथों से साखू के पेड़ को श्रपने सीने में चिपका लेता था श्रीर धीरे से कराह उठता था।

इस तरह से गोविन्द ने उसं बची हुई रात को साखू के पेड़ को अपनी भुजाओं में कसे हुए काट दी।

सबेरा होते ही, गोविन्द जमीन पर बैठ गया ख्रौर अपने पैर के धाव को देखा—उसमें अब भी बहते हुए खून की तरी थी। गोविन्द ने एक गर्म साँस भरी और साखू के पेड़ से अपना सिर टेक कर, धरती पर च्राप्तर के लिए लेट गया। उसकी आँसे ज्योहीं ऊपर गईं, उसने देखा, साखू की दो पतली टहनियों के बीच में चार मोटे मोटे तिनके रक्खे हुए हैं, और उन तिनकों पर जँगली कबूतरों की एक जोड़ी, अब तक प्यार से एक दूसरे के दामन में छिपे हुए गोविन्द को देख रही थी।

"कितना प्यारा आशियाना है!" गोविन्द, धीरे से कहकर साखू के पेड़ से फिर लिपट गया। उस समय कबूतरों की जोड़ी अलगृ हो गई और वे कुछ बोलने लगे। गोविन्द ने उसी च्चण एक ज़ोर की ताली बजाकर, दोनो को उड़ा दिया, और लंगड़ाता हुआ राजापुर की तरफ बढ़ने लगा।

जिस समय गोविन्द, जंगल को पारकर एक हरे से दूरतक फैले हुए मैदान में त्राया, उस समय सूरज काफी ऊपर चढ़ त्राया था त्रीर गोविन्द को दर्द, थकान के ऋलावा भूख लगने लगी थी। वह थोड़ी द्र और चलकर आगे एक कदम नहीं चल सकता था। उसकी इच्छा हो रही थी वह बहुत जोर से एक बार ऋपनी विधवा बहन सूरा (सरस्वती) को पुकारता, जो गोविन्द को अपन तक एक नार गाय का द्ध पिला चुकती थी, दूसरी बार चबैना के लिए प्रार्थना करती थी। गोविन्द उदास था, तबतक उसने दायीं स्रोर कुछ दूर पर, एक बैल-गाड़ी को देखा जो सम्भवतः राजापुर की ही स्रोर जा रही थी। गोविन्द ने खड़ा होकर, गाड़ीवान को जोर से हाँक की ऋौर वह विश्वास से गाड़ी की स्रोर बढ़ने लगा। पास पहुँचने पर गोविन्द ने देखा-गाड़ी में पीली साड़ी पहने हुए एक दूल्हन सी युवती बैठी थी, जिसकी अवस्था प्रायः सोलह वर्ष से ऋधिक न थी, शर्माती हुई गाड़ी में बैठी थी। गोविन्द ने यह देखकर, गाड़ीवान से हिचकिचाते हुए प्रार्थना की, "भाई गाड़ीवान ! मेरे पैर में चोट आ गई है, अगर तुम मुक्ते उस गाँव तक पहुचाँ देते तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमन्द होता।"

"देखते नहीं, गाड़ीवान ने कुँकलाकर उत्तर दिया, "गाड़ी में मेरी दूल्हन बैठी है; तुके कहाँ से बैठा लूँ ?''

गोविन्द गाड़ीवान को देखता ही रह गया। गाड़ीवान की स्रवस्था कमसे कम प्वास वृष्ट की थी, उसको देखने से लग रहा था कि यह डाकू है स्रोर उस मासूम लड़की को कहीं से चुरा लाया है।.

गाड़ीवान बड़बड़ाता हुन्रा ऋपनी गाड़ी को ऋागे बढ़ा रहा था Ҷ

श्रीर गोविन्द लँगड़ाता हुन्रा पीछे पीछे पार्थना कर रहा था कि वह उसे श्रपनी गाड़ी पर बिठा ले। गाड़ीवान गोविन्द की तरफ देखता भी न था, पर लड़की गोविन्द की दशा को देखकर दर्द श्रीर प्यार से सिहर उठती थी। उसने श्रिखरकार श्रपनी सारी हिम्मत वटोर कर गाड़ीवान से कहा, "सुनिए! श्राप इन्हें गाड़ी पर बिठा लीजिए में पैदल चलूँगी।"

"क्यों ?" गाड़ीवान ने गाड़ी रोकते हुए कहा ।
"क्योंकि गाड़ी पर मुक्ते चक्कर आ रहा है।" लड़की ने कहा।
"कि इस जवान को देखकर चक्कर आ रहा है।"
गाड़ीवान ने हँसते हुए यह कहकर गोविन्द से पूछा, "गाड़ी चलाना जानते हो ?"

''नहीं, मैं तो नहीं जानता।'' गोविन्द ने संकोच से कहा ''नहीं जानते तो कहाँ बैठोगे ?'' गाड़ीवान ने चिढ़ते हुए कहा। ''हाँ, हाँ जानता हूँ।'' गोविन्द ने स्वीकार किया द्यौर वह वेलों के पास बैठकर गाड़ी हाँकने लगा।

गाड़ीवान बड़े प्यार से ऋपनी दूल्हन से सिमट कर बैट गया, ऋौर गोविन्द से पूछा, "जी, कहाँ के रहने वाले हो ?"

"जगतपुर रहता हूँ।" गोविन्द ने बैलों को हांकते हुए कहा। "ऋौर जा कहाँ रहे हो ?"

"यह पता नही है।"

"यह तुम्हारे पैरों में चोट कैसे आ गई १'' गाड़ीवान ने पूछा । "शीशा लग गया है ।" और गोविन्द ने एक ठन्दी साँस ली जिसमें पीड़ा थी।

गाड़ी राजापुर की त्रोर चुपचाप चली जा रही थी, गोविन्द ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गाड़ीवान उसकी त्रोर पैर फैलाए, लड़की की गोद में सर रखकर त्राराम करने लगा था। उसी समय गोविन्द ने गाड़ीवान से पूछा— ''गौना लेकर आर रहे हो, क्या गाडीवान ?''

"नहीं, इसे में वैठाने ले जा रहा हूँ।" गाडीवान ने ऋँगड़ाई लेते हुए कहा।

"बैठाने ! बैठाने क्या भाई ?" गोविन्द ने स्राश्चर्य से पूछा ।

"वैठाना नहीं जानते ?" गाड़ीवान ने कहा, "यह पारसाल विधवा हो गई थी, इसके माँ-वाप काफी तंगी में हैं, ख्रौर मेरे पास द्यकेले काफी खेती-वारी है। मैंने सोचा इसे रख सूँ, इसके माँ-वाप की भी गुजर हो जायगी ख्रौर यह मी.....।"

इसके बाद गाड़ीवान चुप हो गया । गोविन्द ने फिर घूमकर देखा— लड़की रो रही थी गाड़ीवान उसे चुप कराने लगा था ।

गोविन्द चुपचाप गाड़ी हाँक रहा था श्रीर सोचता जा रहा था— ईएवर ! तू कितना बड़ा श्रन्यायी है। तुमे सोचना चाहिए कि जब तू किसी हिन्दू लड़की के पित को मारता है, तब तू उस बेगुनाह, भोली लड़की को क्यों ज़िन्दा छोड़ देता है ? बदश्रक्क ! या तो तू भारत को इँगालैएड श्रमेरिका बना दे या तो तू ही मर जा।

गोविन्द सोच रहा था, उसी समय गाडी़वान ने पूछा, "क्या सोच रहे हो जी ! तुम्हें भूख तो नहीं लगी है ? मेरे पास ससुराल की पूड़ियाँ ऋौर ठोकवे हैं। क्यों भूख लगी है ?"

"भूख थी पर ऋब नहीं है।" गोविन्द ने बात बदलते हुए पूछा, "राजापुर वह दिखाई दे रहा है न ?"

"हाँ, वही है," गाडीवान ने कहा, "इसके आगो तुम कैसे जाओगे?"

गाड़ी राजापुर पहुँच गई। लेकिन गोविन्द श्रव तक चुप था। उसके मस्तिष्क में कितने प्रश्न नाच रहे थे। उसके पैर का दर्द, भूख थकान के साथ श्रीर बढ़ गया था।

जिस समय गोविन्द गाड़ीवान के घर के सामने गाड़ी से उतरा उसकी आँखों के सामने तारे चमकने लगे। सर में चक्कर आ़ रहा या। पास ही कच्चे, बैठकखाने में एक चारपाई पड़ी थी। गोविन्द ने उधर संकेत करके गाड़ीवान से पूछा—"क्या मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ ?"

'हाँ, हाँ कर सकते हो !" गाड़ीवान ने यह कह, श्रपनी दूल्हन को गाड़ी से उतारा श्रीर घर में चला गया। उसके दरवाज़े पर तमाम गाँव की लड़कियों, श्रीरतों की भीड़ थी।

' गोविन्द की आँखें चारपाई पर लेटते ही पीड़ा और थकान से मुद गईं। थोड़ी देर के बाद बैठकखाने में तीन चार लड़कियाँ आ गई और गोन्दि को देखने लगीं। उसमें से एक ने गोविन्द से मुस्कराकर पूछा, "क्यों जी तुम दूल्हन के भाई हो ?"

"नहीं, मैं एक राहगीर हूँ," गोविन्द ने श्राँखें खोलते हुए कहा। "मुफ्ते रास्ते में चोट श्रा गई है।"

''यह पैर में चोट !'' लड़ कियाँ श्रसीम संवेदना से एक साथ कह उठीं श्रौर मुककर गोविन्द के पैर के घाव देखने लगीं। लड़ कियों की पतली पतली श्रॅंगुलियों का स्नेह स्पर्श, गोविन्द को घाव पर इस तरह लग रहा था जैसे कोई उसके जलते हुए घाव पर बर्फ के दुकड़े रख रहा हो।

"उम्हें भूख श्रौर प्यास भी तो लगी होगी !" एक ने पूछा।

इस बार गोविन्द की आँखें अनायास डबडबा आईं। उसे उसी क्या एक दृष्टि में उसकी बहन सरस्वती, सब्बो, किशन, भाभी कैनब—सब याद आ गए। उसने कुछ उत्तर न दिया। दो लड़िकयाँ, फीरन अपने अपने घर दौड़ गईं और च्या भर में गोविन्द के सामने मीठी मलाई से भरा हुआ कटोरा और पानी आ गया।

खाने पीने के बाद गोविन्द को नींद आगई और वह बेखबर सो गया । इस समय दिन का तीसरा पहर था और हवा गर्म हो चली थी । लेकिन गोविन्द बेसुध सो ,रहा था ।

उसकी त्राँखें, एक बार तमी खुलीं जब डूबते हुए सूरज की किरनें उस-पर पड़ीं त्रीर त्राँखें मलते हुए उसने त्रपनी चारपाई को दूसरी जगह खींच ली । अप्रैर वह फिर सोने लगा । श्रीर सोते सोते दूसरी बार उसकी श्राँखें तब खुलीं, जब गोविन्द को सहसा महसूस हुश्रा कि उसके पैर का घाव कोई गर्म पानी से, रुई द्वारा धो रहा है।

त्राधी रात बीत चुकी थी। चारों श्रोर श्रॅंधेरा था। गोविन्द ने यह देखकर कि गाड़ीवान की वहीं दूल्हन उसके घाव को घो रही है; श्राश्चर्यचिकत रह गया।

"तुम यह क्या कर रही हो ?" गोविन्द ने हिचकिचाते हुए पूछा "धीरे बोलो;" उसकी दूल्हन ने बहुत धीरे से समकाया, "तुम्हारे पैर में दवा बाँध दे रही हूँ। श्रीर लो यह खाना खा लो।"

गोविन्द के दिल श्रीर जबान; जैसे दोनों पर किसी ने श्रमृत की मिठास भर दी हो। वह बोल न सका, श्रीर जल्दी से भोजन समाप्त कर डाला।

"मुफ्ते माफ़ करना, तुम ब्राज दिन भर अकेले यहीं भूख श्रीर दर्द में पड़े रह गए।" लड़की ने कहा।

"नहीं, कोई बात नहीं," गोविन्द ने कहा, " अब मेरे घाव में दर्द नहीं है; तम अब जाकर सो जाओ ।"

"नहीं गाड़ीवान सो गया है।" लड़की ने अपनी मास्मियत से कहा और चारपाई पर बैठकर गोबिन्द के पैर मलने लगी। गीबिन्द हिचिकिचाने लगा। बारबार पैर को सीचने लगा, लड़की को समकाने लगा—लेकिन दूसरे ख्या गीबिन्द ने देखा लड़की को आँसो में आँस् भर आए हैं: फिर गोबिन्द बिबश हो गया।

लड़की अपनी खामोशी में गोबिन्द के पैर को मलती जाती थी और गोविन्द की इच्छा हो रही थी कि वह लड़की के पैरों को अपनी जवान से चूम ले; उसके पवित्र हाथों से अपनी दोनो आँखें बन्द कर ले। उसकी आँखों में आए हुए आँसुओं को गंगा-जल की तरह पी जाय। हुअ तक उस बेक्सूर धरती की आँख को देखता रहे।

''तुम्हारा क्या नाम है ?'' लड़की ने पूछा।

"मेरा नाम गोविन्द है!"

"कहाँ, जा रहे ही, यह तो तुमने बताया ही न था।"

ं "क्या बताता ?...में एक अजीब मुसीबत का मारा हुआ हूँ।" गोबिन्द ने कहा, "मेरे गाँव के राजा का लड़का मेरा दुश्मनहो गया है क्योंकि उसकी बदमाशी पर मैने गाँव वालों की ख्रोर से विरोध किया था, वह मेरी जान का भूखा वन गया है। इसलिए मैं दो चार दिन के लिए कहीं वाहर चला जा रहा हूँ।"

"तब तक यहीं क्यों नहीं रह जाते ?" लड़की के स्वर में दीनता थी।

"नहीं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, किसी हालत में भी नहीं," गोविन्द ने घवड़ाकर कहा, "मैं बहुत सुवह यहाँ से चला जाऊँगा ग्रीर मैं तुम्हें कभी न भूल सकूँगा।"

लड़कीं की आरखों से आँसू टपक रहे थे। उसी समय गोविन्द ने पूछा—''तुम्हारा नाम क्या है ?''

"मेरा नाम सुभागी है, लड़की ने आँसू पोछते हुए कहा, "लेकिन मैं दुनियाँ में सब से बड़ी अभागिन हूँ।"

गोविन्द ने उसे बहुत समकाया श्रीर श्राखिर में उसकी आँखे फिरलग गई।

गोविन्द की ब्राँखे तीसरी बार तब खुलीं जब भोर में उसके जाने का वक्त हो गया था ब्रौर सुभागी उसे विदाई देने के लिए चारपाई के पास खड़ी थी।

गोविन्द जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय सुभागी ने गोविन्द को एक कपड़े की पोटली थमाते हुए, अजीव मोलेपन से, आँखों में आँस् लाकर पूछा—"गोविन्द बाबू! फिर कव आवोगे?"

"बहन, कभी ग्राऊँ गा '"

यह कहकर गोविन्द वहुत तेज़ी से मुड़ा श्रीर राह पर चलने लगा। उसे चलते हुए लग रहा था कि सामने सुभागी के श्राँसुश्रो से एक गहरा  सागर लहरा रहा है श्रौर गोंविन्द उसमें डूबता जा रहा है। "गोविन्द बावृ!" सुभागी का दिया । हुन्ना यह प्पारा खजाना उस सागर में तैर रहा था श्रौर गोविन्द इसी के सहारे रास्ता चलता जाता था।

सूरज के थोड़े ऊँचे आते-आते, गोविन्द राजापुर के आट मील की दूरी ते कर चुका था। वह उस कच्ची सड़क के किनारे-किनारे चल रहा था जो सुभावाँ स्टेशान को जाती थी। दूसरी ओर रधौली, वनगवाँ, जगतपुर आदि होती हुई लखनऊ की ओर निकल जाती थी।

त्रागे रास्ते में, इसी सड़क से थोड़ो दूर हटकर एक लम्बी त्रौर ख़ृबसूरत मील पड़ी। इसका उत्तरी किनारा एक हरेमरे ऊँचे टीले के दामन में छिपा था, जिसपर खजूर के घने पेड़ खड़े थे। पूरव की ब्रांर साख़ जासन श्रौर जमुनी का घना जंगल फैला हुन्ना था। सूरज श्रमी तक इस घने श्रौर ऊँचे जंगल के ऊपर नहीं श्रा पाया था। इसी जंगल के ऊँचे साखू के पेड़ों से, उसकी किरने छन-छन कर नीली मील में पड़ रही थीं। पश्चिम श्रौर दिक्खन की श्रोर हरे घास का खूबसूरत मैदान छुटा हुन्ना था। गोविन्द सड़क से उत्तर कर, पश्चिम से घूमता हुन्ना भील के उत्तरी किनारे पर पहुँचा श्रौर मील के किनारे एक रक्खे हुए पत्थर पर वैठ गया श्रौर मील को देखने लगा।

फिर उसने सुमागी की दी हुई पोटली खोली उसमें एक तरफ ताज़े पराठे श्रौर उम्दा खोवा श्रौर गुड़ रक्खा था, दूसरी श्रोर एक छोटी सी गाँठ खोलकर गोविन्द ने देखा उसमें पाँच रुपए का एक नोट वॅधा था।

गोविन्द हाथ में नोट लिए हुए गहरी भील में सुभागी को देखने लगा। जैसे सुभागी बहुत गहराई में खड़ी हुई, मुस्करा कर गोविन्द से कह रही हो, "गोविन्द बाबू !...बाबू गोविन्द !!...बाबू !...बाबू गोविन्द !! जल्दी पराठे खालो, नहीं तो तुम्हे देर हो जायगी; तुम्हारे थके हुए पाँव भी मलूँगी।"

गोविन्द को एक मीठी हँसी आ गई, शायद इतनी मीठी कि जिसका अनुभवन कभी स्वर्ग के देवताओं ने भी न किया हो। दूसरे च्रण, उसने पाँच इपए के नोट को देखा, उसमें से प्यार की आवाज़ आ रही थी, कि यह मैं वह पाँच रुपया हूँ, जिसको कि 'एक माँ अपनी लड़की को ससुराल बिदा करते समय, सँभाल कर उसके आँचल के छोर में बाँध देती है।'

्रूसरे च्रण गोविन्द ने अपने पैरों को देखा और ढूँढ़ने लगा कि इन पैरों में सुभागी की पवित्र हथेलियों के कहीं निशान तो नहीं। उसने बहुत ढूँढ़ा, दूसरे च्रण उसे अनुभूति हुई कि वे पवित्र निशान गोविन्द के दिल पर पड़े है, उनकी छाया उसकी आँखों में पड़ी है।

तब गोविन्द ने अपना हाथ मुँह धोकर खाना शुरू किया। वह खाता जाता था और फील के पानी में देखता जाता था—सुभागी पवित्रता से चौके में, चूल्हे के पास बैठी है और गोविन्द को प्यार से हँस हँसकर खिलाती जाती है।

इसी बीच सामने सड़क पर एक बहुत खूबस्रत नयी कार, हार्न देती हुई ककी। गोविन्द का स्वप्न भंग हो गया और वह सशंकित उस ककती हुई कार को देखने लगा। उसमें से एक ऊँचे कद की, आस-मानी जार्जेंट को साड़ी पहने हुए, आँखों पर काला धूप का चश्मा लगाए हुए, खुले बाल, गर्व की रेखाओं से खिंची हुई कोई युवती उतर रही है। और आँखों पर से चश्मे को उतारकर मील की ओर देखने लगी। एक नौकर मी बाहर खडा था।

दूसरे ही खुण, उसने अपनी कार से, केमरा लेकर, टीले की त्रोर फिर देखा और फील की त्रोर बढ़ गई। गोविन्द जल्दी जल्दी भोजन समाप्त कर चुका। और उसने देखा, लड़की उसी की त्रोर 'ब्यू' लेकूर केमरे को ठीक कर रही थी। गोविन्द को अजीब लगा और वह दौड़ता हुआ टीले पर चढ़ने लगा। उसी समय लड़की ने पुकार कर कहा—"आदमी ज़रा वहीं स्क जाओ।"

गोविन्द ने वहीं से धूमकर उत्तर दिया, "इस खूबसूरती में मेरा चित्र नहीं लिया जा सकता।"

गोविन्द दौड़ता हुआ टोले पर चढ़ चुका था और वहाँ से उसने देखा कि लड़की अजीब लापरवाही से घूमकर इस पार टीले की ओर आ रही है। गोविन्द ने सोचा कि यह क्या आपत आने वाली है। लड़की नीचे मील के किनारे आ चुकी थी और उसने नीचे से गोविन्द् को देखते हुए पूछा, ''जी, तुम कैसे आदमी हो!"

"जी! मैं आँस् और मुस्कान से बना हुआ। एक आदमी हूँ, जो दिल भर कर न रो सकता है न मुस्करा सकता है।" गोविन्द ने टीले पर से उत्तर दिया।

''मैं ऐसे ही ब्रादमी के साथ इस टीले की तस्वीर लेना चाहती हूँ।" लड़की ने कहा।

गोविन्द नीचे उतर आया और लड़की के पास आकर खड़ा हो गया।

"त्र्राप तो किव या लेखक लगते हैं!" लड़की ने कहा।

"शुक्रिया!" गोविन्द ने कहा," आप मुक्ते चश्मा लगाकर देख रही हैं; इसलिए मैं आपको किब या लेखक लग रहा हूँ—वरना मैं सिर्फ एक आदमी हूँ।"

"सिर्फ श्रादमी ही तो श्रादमी के काम श्राते हैं।" लड़की ने कहा। ''लेकिन वह काम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ।"

"मैं अपने अलबम के लिए इस भील के किनारे की दो एक तस्वीरें लेना चाहती हूँ "

"श्रीर त्राप त्रा कहाँ से रही हैं ?" गोविन्द ने पूछा।

"में नैनीताल से आर रही हूँ।" लड़की ने अजीव शान से कहा।

"फिर भी त्रापके त्रलबम खाली रह गए हैं !"

"त्रापसे मतलब !" लड़की ने मुँमला कर कहा, श्रौर श्रपने केमरे को भील की श्रोर ठीक करने लगी। "श्राप नाराज़ न होइए," गोविन्द ने प्रिय शब्दों में कहा, "मैं जानना चाहता हूँ कि श्राप इस टीले श्रीर भील की तस्वीर के साथ एकं श्रादमी या मेरी तस्वीर क्यों चाहती है ?"

"यहाँ का दृश्य मुक्ते बहुत अच्छा लग रहा है, लड़की ने कहा,

''में इस दृश्य को लेकर अपने घर पर इसे आरे बढ़ाती, फिर इसको बड़े तैल-चित्र का रूप देती।''

"मेरे ?" गोविन्द ने बीच ही में टोक दिया।

"ब्रौर में इस तस्वीर के नीचे लिख देती— टीले पर चढ़ता हुन्ना एक ग़रीव चरवाहा।"

गोविन्द को हँसी आगई और उसने कहा, "तभी आपको एक आदमी की खोज है, जिसकी गरीबी आपकी कला का आधार बनता। लेकिन अफ़सोस है कि न तो मैं चरवाहा ही हूँ न गरीब ही।"

'तो ?" लड़की ने गम्भीरता से कहा ।

"ग्राइए, मैं इस मील और टीले की तस्वीर में त्रापकी तस्वीर खींच दूँ।"

"और ?" लड़की लड़की आरचर्य के साथ तिलमिलाहट हो रही थी।

"ग्रौर, ' ग्राप तस्वीर के नीचे लिख लीजिएगा कि 'प्रकृति ग्रौर राजकुमारी।''

"त्रापको मालूम होना चाहिए कि मैं राजकुमारी ही हूँ, जिससे त्राप वार्तें कर रहे हैं।" लड़की ने गर्व से कहा।

"जी हाँ, मेरे गाँव में भी एक राजकुमारी हैं," गोविन्द ने कहा, "विल्कुल स्त्रापकी तरह, लेकिन वे इस समय नैनीताल गई हुई हैं।"

"ग्राप जगतपुर के तो रहने वाले नहीं ?" लड़की ने पूछा ।

"हाँ, हूँ तो !" गोविन्द ने कहा।

"अच्छा, वहाँ की राजकुमारी तारामती मैं ही हूँ।"

"त्राप ही हैं!" गाविन्द ने आश्चर्य से कहा और टीले की ओर मुड़कर मील के किनारे-किनारे बढ़ने लगा। तारामती को इस युवक पर अजीव आश्चर्य हो रहा था। उसने पुकार कर कहा, "तो आप कहाँ भगे जा रहे हैं ?"

गोविन्द चुप था, वह मुड़कर देख भी नहीं रहा था। उसके मिस्तिष्क में कट से नाच गया कि यह तारामती विजय की बहिन है, हिम्मत सिंह के खून की है। यह नैनीताल से लौट रही है, यह इलाहाबाद युनिवर्सिटी में बी० ए० द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है। इसकी ऋाँखों में रूप धन, श्रमीरी का नशा है, शरीर के श्रग्ण-श्रग्ण में रोमांस है। विचारों में मस्ती है।

उसी समय तारामती ने बढ़कर पुकारा—"श्राप क्यों इतनी तेज़ी से भगे जा रहे हैं ? मैं भी उसी ख्रोर चल रही हूँ ।"

"क्यों ?" गोबिन्द मुङ्कर खड़ा हो गया।

. "आइए, आपही मेरी तस्वीरों के साथ, यहाँ की तत्वीर खींच दीजिए।

गोविन्द लौट त्राया श्रौर उसने केमरा लेकर भील, जंगल के दृश्यों के साथ, तारामती की विभिन्न मुद्राएँ लेने लगा श्रौर भटभट उसने कई तस्वीरें खींच दी।

गोविन्द गंभीर था पर तारामती के ऋोंठो पर मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने गोविन्द को धन्यवाद दिया ऋौर गोविंद ने कहा, "ऋब ऋाप मुक्ते ऋाज्ञा दीजिए!"

''त्र्याप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं ?'' तारामती ने पूछा।

"कह नहीं सकता, वैसे फिलहाल सुभांवाँ स्टेशन की ओर जा रहा हूँ।" गोविंद ने कहा और सड़क की ओर बढ़ने लगा। साथ-साथ तारामती भी चलती जा रही थी और कह रही थी, "अपने गाँव की बड़ी पट्टी में गोविंद एक ब्राह्मण का लड़का है, उसने भ्रायद इस वर्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी॰ ए॰ किया है। क्या ग्राप उसे जानते हैं ?''

ग़ोविंद चुप था श्रीर उसके पैर सड़क की श्रीर बढ़ते जा रहे थे। "बोलिए, श्राप उसे जानते हैं शतामती पूछ रही थी, "सुना है, जगतपुर में श्रजीब ख़ुराफ़ात कर रहा है।"

"तो क्या श्राप उसकी खुराफात को शांत करने जा रही है ?" गोबिन्द ने रुककर पूछा।

"नहीं, मैंने वैसे कहा, क्या ऋाप गोविन्द को नहीं जानते ?" तारामती ने पूछा, "ऋाप किस पट्टी के रहने वाले हैं ?"

"मैं कुछ नहीं जानता,।" श्रीर गोविन्द सड़क पर श्राचुका था। उसमें श्रशांति थी। उसी समय तारामती श्रपनी कार के पास श्राकर पूछा, "श्राप क्यों इतना परेशान है ?, चलिए, मैं श्राप को जगतपुर ले चलूँ!"

"धन्यवाद! मैं जगतपुर फिर जाऊँगा।" गोविन्द ने यह कहकर तारामती को ब्रादर से क्रिमिवादन किया ब्रीर ब्रागे बढ गया।

तारामती की कार जगतपुर की स्रोर दौड़ गई स्रौर गोविन्द थोड़ी। दूर स्रागे जाकर सड़क की उड़ती हुई धूल को देखने लगा।

गोविन्द के दिमाग़ में नक्सा बनता जा रहा था—'तारामती जगत पुर पहुँच रही है, वह अपने महल में प्रवेश कर रही है, राजा शिव प्रसाद जी से अभिवादन कर रही है।

अपने माई विजय से हँसती हुई मिल रही है। नैनीताल की रंगीनियों के बारे में वार्त कर रही है। विजय, जगतपुर के बारे में सब वार्त कह रहा होगा, जैनब और किशन का नाम ले रहा होगा। गोविन्द को न जाने कितनी गालियाँ देता होगा। उसका भागना, छिपना वताता होगा। उसी समय तारामती ने कहा होगा—मेंने ऐसे-ऐसे एक जगतपुर के नौजवान को रास्ते में देखा है

वह ऋजीब युवक था। उसकी बातों से विजय ने सिद्ध कर लिया होगा कि वहीं गोविन्द था, वहीं वदमाश था।

उसी समय गोविन्द के कानों में सुनाई दिया जैसे उसके नज़दीक कोई बाँसुरी बजा रहा है। वह घूमकर मील, फिर आगे सड़क की ओर देखने लगा, कोई न था। वह फिर आगे बढ़ने लगा, सहसा उसे सुनाई दिया कि मील के पूर्वी किनारे के सघन जंगल से कुछ औरतों के गाने का सम्मिलित स्वर आ रहा है। उनके गीत के संगीत और मृदुल लहरियों में जैसे असंख्य वाद्य-यंत्रों की मीठी ध्वनि मिली थी। गीत के उतार चढ़ाव में जैसे जंगल के प्रत्येक पत्ते, पत्ती घूँ घुर, पहनकर नाच रहे हों। इसमें इतना अपूर्व आकर्षण था कि गोविन्द घूम घूमकर जंगल की और निहारता और खड़ा होकर इस सम्मिलित गीत की लहरियों में वह जाता।

गोविन्द से रहा नहीं गया उसके पैर सड़क से नींचे, जंगल की श्रोर बढ़ गए। गीत के साथ साथ, श्रव बाँसुरी की तान श्रौर भी उभरती श्रा रही थी। च्रण में उसने दूर से देखा, जंगल के एक छायादार, कुछ खुले हुए भाग में कुछ लड़िक्याँ नृत्य कर रही हैं, कुछ गा रही हैं, श्रौर कहीं कोई छिपकर बंशी बजा रहा था। गोविन्द की हिम्मत न वह सहसा उस स्थान पर पहुँच जाय। वह एक पेड़ की छाया से यह श्रनुपम हश्य देख रहा था श्रौर उनकी स्वतंत्र कला पर मुख हो रहा था।

सहसा गाविन्द चौंक उठा, उसके पास ही कहीं पायल की मन्कार आप रही थी। उसने घूमकर पीछे देखा गाँव की आरे से एक नौजवान, दूल्हन सी औरत सर पर एक काली सी मेडकी लिए हुए, बसंती घाघरे और नीले दुपट में, अजीव अदा से पायलों को बजाती हुई गोविन्द के पीछे पहुँच चुकी थी और उसने सहसा गोविन्द से पूछा "क्या देख रहे हो जी ?"

"कुछ नहीं।" गोविन्द ने घबराकर कहा ख्रौर पीछे मुड़ने लगा। श्रौरतों को हँसी आ गई ख्रौर वह गोविन्द को देखती हुई खिलखिला कर हँस पड़ी।

"डर गए क्या जी ?" श्रौरत ने कहा, "देखना हो तो, चलो पास से देखो श्राज इस लोगों का यहाँ 'रास त्योहार' हो रहा है।"

"रास त्योहार!" गोविन्द को आरचर्य हुआ और वह चुपचाप औरतों के साथ आगे बढ़ गया।

नृत्य श्रीर गीत चल रहा था पर, बंशी बजाने वाले का कहीं पता न था। गोविन्द की श्राखें उसी छिपकर बंशी बजाने वाले कृष्ण को ढूँढ रही थीं। गोविन्द श्रीर वह श्राई हुई श्रीरत दोनों जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे। थोड़ी देर के बाद नृत्य समाप्त हुश्रा, गीत बंद हुश्रा। सब श्रीरतें हाथ जोड़कर, नतमस्तक चुप हो गईं। श्रीर फिर गोविन्द ने देखा जंगल के एक सुन्दर सुरमुट से एक श्राल्हड़ लड़की कृष्ण बनी हुई, हाथ में वाँसुरी श्रीर सर पर मुकुट श्रीर किट में पीत काछनी बाँचे हुए, साथ में एक लड़की लिए हुए श्रीरतों के ग़ोल में प्रकट हो रही है।

''ये कौन हैं ?'' गोविन्द को बिना पूछे रहा नहीं गया।

"ये कृष्ण श्रीर राघा हैं, गापियों के बीच में प्रकट हो रहे हैं!" श्रीरत ने उत्तर दिया।

उसी समय तमाम श्रीरतें, कृष्ण श्रीर राधिका से मिलकर दिल खोल कर हँसने लगीं श्रीर ज्ञण भर में जंगली भूलों को तोड़ तोड़कर श्रपने श्रचल में वटोरने लगीं।

"यह क्या है ?" गोविन्द ने पूछा ।

"त्राव हम लोगों की 'रास पूजा' समाप्त हुई," श्रौरत ने कहा, "त्राज शाम को हमारे गाँव गनेशपुर में एक प्रसन्नता मनाई जायगी, उसी समारोह के लिए ये फूल इकडा किए जा रहें हैं।"

## धरती की आँखें

गोविन्द स्रपने मन में अपूर्व प्रसन्नता छिपाए, इन वन-देवियों को स्रानन्य कामना देता हुआ उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। उसी समय गोविन्द ने एक सम्मिलित आवाज सुनी—"इसे पकड़ो ! पकड़ो, यह कौन जा रहा है ?"

गोविन्द मुस्कराता हुआ इंक गया और उसके पास घिर आई हुई लड़िकयों को देखने लगा।

"तुम कौन हो श्रीर क्यों यहाँ आए ?" कृष्ण ने पूछा। गोविन्द मुस्कराता हुआ चुप था।

"इसे सजा मिलनी चाहिये।" राधा ने कहा।

"नहीं, नहीं इसे भरपेट दही खिलाकर नाच नचाया जाए।" सब सिखयों ने कहा।

"नहीं, नहीं, इसके पैर में शायद चोट लगी है!" उस श्रीरत ने कहा।

• गोविन्द, बन देवियों से धिरा था। वह कितनी च्रमा माँगने पर भी जा नहीं पाता था। उसे दही और गुड़ भर पेट खाना पड़ा और यह वादा करना पड़ा कि वह गनेशपुर आज शाम को ज़रूर आएगा।

\* \*

उस शाम को गनेशपुर में जैसे दिवाली थी। सब की कोपड़ियों, कुरियों तथा खपरैलों में दीपक जल रहे थे। सारा गाँव साफ़ सुथरा था। गाँव के बीचो-बीच एक मैदान में सारा गनेशपुर, सजधज कर बैठा था। बूढ़ों, साठसालों के सर पर पगड़ी, शरीर पर फेरन और मिर्जई, कमर में लपेटन ,और ओठों पर मुस्कराहट थी। जवानों के सर नंगे, बदन पर कुत्तें, दो कच्छी धोतियाँ, बदन में मस्ती और बाहु अों में फड़कन थी। बच्चों के शरीर पर नंगापन, पैरों में धूल और ओठों पर गीत बह रहे थे।

बूढ़ी श्रीरतों के शारीर पर मुल्वे, बारहगुजी माडियाँ श्रीर इख पर ज़िन्दगी थी। दूलहन श्रीर नवजवान लडिकियाँ घाघरें, लंहगे त्रीर कव की रक्खी हुई साड़याँ पहन रक्खी थीं। बदन पर चोली, क्रॉगिय़ाँ, ब्रौर सर पर ब्रोड़नी दुपट ब्रौर घूघटों में दीपक जल रहे थे। इनके ब्रोठों पर मुस्कराहट थी ब्राँखों में बाँकी चितवन ब्रौर मुख पर खुशी की लाली थी।

बीचो बीच में थोड़ी चौकोर भूमि खोद दी गई थी श्रौर खेत कीं तरह बना दिया गया था। खुदी हुई घरती पर फूल विखरे हुए थे। इसके किनारे बूढ़े बैठे थे फिर नौजवानों की गोल बैठी थी, किनारे-किनारे घरों के दरवाजों पर दूल्हने खड़ी थीं, वरामदों में लड़िकयाँ खड़ी थीं, वाहर बच्चों की हँसती हुई कतार लगी थी। लगता था श्रमी सब के सब एकस्वर में गाने वाले हैं, एक ताल पर नाचनेवाले हैं।

उसी समय गोविन्द वहाँ दिखाई पड़ा श्रीर सारे गनेशपुर का अभिवादन किया। श्रीर ऋश्चर्य चिकत खड़ा रह गया।

"श्राज हमारी धरती की पूजा है।" बूढ़े मुखिया ने गर्व से श्रागनदुक को बताया।

"धरती का समारोह है।" नौजवान सरपंच ने मुस्करा कर कहा। "किस संबंध में है ?" गोविन्द ने पूछा, "गनेशपुर स्वर्ग तो नहीं ?"

"रुकिए ! मैं बताता हूँ !" मुखिया ने हाथ में अखबार ले लिया । श्रीर ज़ोर से कहने लगा—"गनेशपुर ! गनेशपुर के नौजवान !! इस अखबार की इस मोटी लाइन को पढ़कर इन्हें सुनादो !"

बूढ़े नौजवानों को देखते रह गए । नौजवान बच्चों को देखने लगें श्रीर दूल्हने अपने-अपने को देखने लगीं। लड़िकयाँ गोविन्द को देखने लगीं। सारे गनेशपुर में एक जोश उठा, सब सुस्कराए, फिर सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर सब अपने-अपने पर विलिमिला उठे और कोई अपना सर मीचने लगा कोई हाथ मलता रह गया। जैसे गनेशपुर की आँखों से आँस् बहने लगे थे और पथराई हुई

जबान धीरे से कह रही थी—''हममें से कोई नहीं पढ़ सकता, सब की आँखे फोड़ दी गई हैं।''

गोविन्द ने क्तट आगे बढ़ कर। बूढ़े के हाथ से अखवार ले लिया और उसकी आँखे च्याभर के लिए अखवार की मोटी पंक्ति पर स्थिर हो गईं। ओंठ वरबस मुस्कराने लगे, गालों पर बरबस जवानी उठने लगी। उसी च्या गोविन्द ने पढ़ा—"धरती के मालिक किसान ़।" "जमींदारी का उन्मलन।"

गनेशपुर एक स्वर में चिल्ला उठा—" फिर से पढ़ो, फिर से दुह-रात्रों।" गोविन्द नौजवानों से घिर गया और उसे लाखवार इन्हीं दो पक्तियों को दुहरानी पड़ी। इसके बाद गोविन्द को सरकार की पूरी घोषणा, सम्पूर्ण निर्णय को पढ़ना पड़ा। गोविन्द की लग रहा था जैसे उसे कहीं स्वर्ग मिल गया उसके सुनहरें स्वप्न सत्य हो गए। धरती, धरती पर रहने वालों की हो जायगी!, धरती, धरती पर मरने वालों को हो जायगी! घरती किसानों की हो जायगी, अपनी घरती, अपनी हो जायगी। गोविन्द के शरीर के अग्रु-अग्रु से पुकारे आने लगी। उसके ओठों पर उसके अरमान तड़पने लगे। उसकी इच्छा होने लगी कि वह इस खोदी हुई, सजाई हुई धरती में घुस जाय, नाचते-नाचते बेहोश हो जाय।

"यह ऋखवार, ऋाप लोगों को कहाँ से मिला ?" गोविन्द ने इँसते हुए पूछा।

"यह ऋखवार हमें कलक्टर साहब ने दिया है!" एक ने कहा, "नहीं, हमें तो यह ऋखवार गाँधी बाबा ने दिया है।"

दूसरे ने कहा। "नहीं, यह ऋखवार सरकार ने बँटवाया है।" तीसरे ने कहा "नहीं, इस ऋखवार को मैंने एक रुपए में स्टेशन पर खरीदा है।" ऋन्य ने कहा और सब के सब ऋपने ऋखवार दिखाने लगे।

गोविन्द प्रसन्नता से पागल हो उठा ,वह शीघातिशीघ अपने

जगतपुर लौट जाना चाहता था। वह इससे बड़ा समारोह, धरती का इससे भी वड़ा श्रुगाँर करना चाहता था। सब गावों में उत्सव, इन्हीं खुशियों से, इन्हीं वन के फूलों से, इन्हीं गानो से; गोविन्द एक नयी सुबह बन जाना चाहता था। सारी धरती की पूजा करने को सोचने लगा था।

गोविन्द, गनेशपुह के नौजवानो निकी नाच देख रहा था। गाती हुई लड़िक्यों की स्वर लहिरयों में डूबता जा रहा था। लग रहा था कितने दिनों के संगीत, कवसे सोए हुए गीत, पैरों में कब की सुरमाई हुई उत्य की सुदाएँ आज स्वतः अपना-अपना प्रदर्शन पर रही थीं।

गोविन्द की आँखें आखबार की उन्ही दो मुख्य पिक्तयों पर फिर रही थीं; सहसा उसकी आँखें दाएँ स्तम की मुख्य पिक्तयों पर और एक बार फिर स्थिर हो गई। गोविन्द पढ़ने लगा—ज़मींदारी सदा के लिए ज्ञुत होगी किसान भूमिधर बनेंगे, लगान का दसगुना देकर, किसान अपनी धरती का मालिक, राजा, भूमिधर।

गोविन्द इन पित्तयों को धीरे-धीरे से ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने लगा। धीरे-धीरे नौजवानों का नृत्य बँद हो गया। दूल्हन ग्रौर लड़िकयों के गीत रुक गए। सारा गनेशपुर चिन्तित होकर सोचने लगा—भूमि-धर! लगान का दसगुना—फिर किसान ग्रपनी धरती का मालिक।

गनेशपुर च्राभर के लिए, चुप होकर गोविन्द की स्रोर देखने लगा। श्रीर गोविन्द ने समकाया "अपनी धरती को स्रपनी धरती वनाश्रो श्रीर इसी धरती से दसगुना क्या सौगुना कमाकर सब का पेट भर दो "महादानियों के लिए क्या श्रीपनी धरती तो स्रपनी मिली-कब की विकी हुई निधि, स्रपना धर्म फिर हाथ तो श्राया।"

सारा गनेशपुर श्रपने उत्सव में, श्रपने श्रपूर्व समारोह में नाचकर, गाकर सो गया। गोविन्द को नींद नहीं श्रा रही थी, उसे उसका जगतपुर बुरी तरह से याद श्रा रहा था।

सुबह होते-होते गोविन्द गनेशपुर से, जगतपुर की स्रोर स्राट

मील चल चुका था। वह अव भी बहुत उदास था परउसके पैरों में मस्ती थी, ओठों पर मुस्कराहट थी; लेकिन वह अव भी इस उधेड़बुन में पड़ा था कि उसका जगतपुर में जाना ठीक होगा कि नहीं। लेकिन उसके पैर बहुत तेज़ीसे अपने गाँव की ओर वह रहे थे।

उसी समय श्रचानक गोविन्द ने देखा, उसके पिता-पं० महेशदत्त जी श्रीर बहन सूरा उसकी श्रोर बढे चले श्रा रहे थे।

गोविन्द दूर ही से उन्हें पहचानकर खड़ा हो गया श्रौर चिन्ता करने लगा। सहसा पिता जी की श्रार्त-पुकार श्राई—"गोविन्द।" गोविन्द ने श्रागे बढ़कर पिता जी के चरण को स्पर्श किया श्रौर फिर बहन सूरा के पवित्र-चरणों को श्रीभवादन दिया। पिता जी की श्राँखें डवडबा श्राई थीं, बहन सूरा बहुत प्रसन्न थीं। गोविन्द च्रणाभर के लिए चुप रहा। फिर उसने पूछा—

"सब श्रानन्द है न !"

गोविन्द को कोई उत्तर न मिला। उसने फिर वहन को पकड़कर पूछा--- "जगतपुर श्रानन्द से है!"

"इसका उत्तर मैं क्या दे सकती हूँ ?" सूरा ने कहा," गोविन्द भइया, तुम्हे स्वयं जगतपुर में चलकर देखना है कि जगतपुर कैसे है, तुम्हारे छोटी पट्टी कैसे है ! श्रोर सब कैसे हैं।"

"तुम कहाँ थे ऋब तक ?" पिता जी ने पूछा।

"मैं इधर उधर चल फिर रहा था।" गोविन्द ने कहा।

"ऋच्छा, चलो, जगतपुर चलें।" पिता जी ने गोविन्द की बाँह को पकड़ते हुए कहा।

गोविन्द, सूरा दीदी ऋौर पिता जी वराबर-बरावर सड़क से चल रहे थे। गोविन्द ऋचानक प्रसन्नता से सिहर उठा ऋौर पिता जी को पकड़कर कहा—"पिता जी! ज़मींदारी खत्म होने जा रही है।"

"सच! ज़मींदारी खत्म हो जायगी ?" पिता जी प्रसन्नता से

 $f_{i,j}$ 

अप्रत्वाक् रह गए। गोविन्द वहीं बैठकर पिता जी श्रौर दीदी को सामने के श्रखबारों को दिखाने लगा श्रौर स्वंय ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने लगा।

"इस खबर को तुम्हे जगतपुर को शीव्र देना है, बेटा !'' पंडित जी में जीवन आ रहा था।

"गोविन्द ! तुम्हें जल्द जगतपुर चलना है।" दीदी ने कहा। "लेकिन जगतपुर तो अभी अन्धा है दीदी!" गोविन्द ने उठते हुएं गंभीरता से कहा। "उसे अपने धर्म का क्रोध होगा गुमराह दोस्तों के दिमाग़ में अपनी विजय की बातें, विजय से उत्पन्न किया हुआ क्रोध उक्ल रहा होगा। अभी जगतपुर मेरी खोज में होगा कि कहीं गोविन्द मिलता तो उसे एक दिन चुपके से अपने रूठे हुए देवता को विल दे दी जाती।"

उसी समय गोविन्द के मस्तिष्क में ज़ैनब यकायक आ पड़ी और उसने बच्चों की तरह पूछा---

"पिता जी! ज़ैनब कैसे है ?"

"ज़ैनब अञ्जी तरह है !" पिता जी ने कहा, "लेकिन जगतपुर की उलमने बढ़ गई हैं, और बढ़ती जा रहीं हैं, तुम्हे जगतपुर पहुँचने पर सब मालुम हो जायगा।"

"तिकिन गोविन्द भइया ! तमाम परिस्थितियों के त्रातिरिक्त, "स्रा दीदी ने कहा, "तुम्हें एक बहुत बड़ा सहायक मिल गया है।"

"वह कौन दीद !" गोविन्द ने स्राश्चर्य से पूछा।

"इन्द्रा, लाल साहब की लड़की हृदय से तुम्हारा, ज़ैनब का पत्त ते रही है।"

गोविन्द के चलते हुए पैरों में श्रीर मस्ती श्रा गई । उसके फड़कते हुए श्रोंठ चाह रहे थे कि वे कोई गीत गाएँ। उसी समय गोविन्द का फिर श्रपनी कटु वास्ताविकता याद श्रा गई, श्रीर उसने पिता जी से पूछा, "पिता जी, में क्रोधित जगतपुर को कैसे समक्ताऊँगा? उनकी हिंसा की प्यास कैसे बुक्तेगी?..मैं कैसे उन्हें समकाऊँगा?"

पिता जी सोचते हुए चल रहे थे, गोविन्द ऋपने हाथों को मीचता हुआ चल रहा था। सूरा दीदी दोनों को देखती हुई चल रही थी।

"देव-मन्दिर में गंगा जल उठवा दिया जायगा। ''पिता जी ने— सोचते हुए कहा।

"नहीं, पिता जी ! विजय गंगा जल उठाने को कौन कहे, वह अपने षड्यंत्र की पुष्टि के लिए न जाने क्या-क्या कर सकता है !"

"लेकिन तुम तो सच्चे हो, गोविन्द भइया!" सूरा दीदी ने उत्साह से कहा, "तुम ख़ुद कोई रास्ता निकाल सकते हो, फिर तो तुम्हे त्राज कल में जगतपुर को एक अपूर्व सन्देश देना है—जिसमें युगों कि दुश्मिनयाँ धुल सकती हैं, जिसमें आपस का द्रेष और कलह स्वयं नष्ट हो सकता है, जिसमें प्रसन्नता और ख़ुशी का इतना वड़ा खजाना भरा हुआ है कि जगतपुर विजय के उत्पात को भूल जायगा।"

"वह कौन सा सन्देश है, सूरा दीदी ! ''गोविन्द ने रक कर पूछा । "इतनी देर में भूल गए !''

"ज़मीदारी उन्मूलन क. ७ देश! घरती, घरती वाले की हो जायगी, इसका सन्देश!"

गोविन्द ने बढ़कर सूरा दीदी का हाथ चूम लिया श्रौर चलते चलते सोचने लगा श्रौर स्न्एमर के बाद, गोविन्द मज़बूती से सूरा दीदी के हाथ को पकड़ कर तथा पिता जी को रोककर चुप हो गया श्रौर न जाने क्या सोचने लगा।

"क्या सोचने लगे ?" सूरा दीदी ने पूछा !

"बहन, मेरे दिमाग में, कभी कभी सोचते सोचते जो शंकाएँ उठा करती थीं, वे इस समय न जाने क्यों, बहुत तेज़ी से मेरे मस्तिष्क को कुरेद रही हैं। लग रहा है, मेरी शंकाएँ सत्य होगी!"

"अप्राखिर बात क्या है, मुक्ते मी बतात्रो बेटा ?" पंडित जी ने पूछा। "पिता जी," गोविन्द ने अपूर्व गम्मीरता से सोचते हुए कहा, "मुक्ते लगता है कि राजा साहव, और राजकुमार को ज़मींदारी उन्मूजन की ख़बर मालूम थी, और यह भी शायद मालूम था कि लगान का दसगुना जमांकर किसान अपनी भूमि का राजा बन जायगा। इसलिए पिताजी, आपको याद होगा कि कितने दिन हुए राजा ने जगत-पुर में अख़बार नहीं आने दिया,..... और मुक्ते," गोविन्द सोचते सोचते फिर चुप हो गया, और पागलों की तरह बहुत दूर देखने लगा किर उसने और गंभीरता से कहना शुरू किया, "और मुक्ते यह लगरहा है कि राजा ने ही समक्त बूक्तकर जगतपुर की फरल नष्ट करा दी होगी—तांकि किसान भूमिधर न बन सकें।"

लेकिन कैसे नष्ट करायी होगी ?" पिता जी ने पूछा।

"शासक और राजा का दिमाग़ मासूली नहीं होता पिता जी !"

गोविन्द गम्भीरता से कहता जाता था, "जिस राजकुमार ने एक मामूली सी वात को इतना भंयकर रूप दे दिया इतना बड़ा भूठ, पाप किया है....उसे फसल नष्ट कराने में क्या है—उसने इस वर्ष खेत बोने के लिये बीज के बिसार में, जानबूक्त कर कमज़ोर बीज दिया होगा। इसारे देवता हों, को अप्रसन्न किया होगा।"

"ये बातें सत्य हो सकती हैं !" दीदी श्रौर पिता जी ने गम्भीरता समर्थन किया।

"मैं जगतपुर के पागलपन को दूर करने के लिए, इन्ही शंकात्रों को उनके सामने रक्खूँगा —इस ऋखवार के ऐतिहासिक पंक्तियों को पढ़ूँगा और ऋगर मेरी बातों में सच्चाई होगी; मैं सत्य हूँ...तब जगतपुर ऋपना दुश्मन स्वयं पहचान लेगा नहीं तो मृत्यु से क्या डर? इससे कोई कहाँ भाग सकता है ?"

गोविन्द एक अजीव जीवन के साथ फिर आगो बढ़ने लगा। उसके पैरों में मस्ती के साथ गम्भीरता थी। उसमें धीरे धीरे सत्य का उत्साह आ रहा था।

गोविन्द पिताजी, सूरा दीदी तीनों सोचते हुए गम्भीरता से आगे बढ़ते जा रहे थे। गोविन्द को लगा रहा था कि वह कोई प्रकाश लेकर जगतपुर लौट रहा है वह बहुत तेज़ नहीं चल रहा था फिर भी रास्ता। खूब तेज़ी से खत्म हो रहा था।

रोनी नदी के किनारे आकर एक बार गोविन्द ने अपने उस जगत-पुर को देखा जो उसकी महतृ-भूमि है, फिर उस जगतपुर को देखा जो उसके जीवन का प्यासा बनकर, खूँखार जानवर की तरह, गोविन्द को खाने के लिए दौड़ा था। गोविन्द ने जगतपुर के दोनों रूपों का अभिवादन किया।

इस समय संध्या हो ब्राई थी। रोनी मुस्कराती हुई वह रही थी। पंडित महेशदत्त इस पार से घाट पर खड़े होकर नाव वाले को पुकारने लगे। उधर से कोई ब्रावाज़ नहीं ब्रा रही थी; यद्यपि उस पार मल्लाह तम्बाकू पीं रहा था। गोविन्द ने फिर जोर से पुकारा, "मल्लाह! क्वों नहीं इस पार नाव लाते ?"

"'पंडित जी, मैं आप लोगों को नहीं उतार सकता।" मल्लाह की आवाज़ आई। गोविन्द को इस पर लगा जैसे कोई मज़ाक कर रहा हो।

"क्यों नही उतार सकते ?" पंडित जी ने पूछा।

"राजा साहब की आज्ञा है !" उधर से आवाज़ आई।

"इसके ऋलावा भी, उन्होंने कोई ऋौर ऋाज्ञा दे रक्खी है!" मैं गोविन्द ने पूछा।

"जी हाँ, मल्लाह ने खड़े होकर आवाज़ दी, "उन्होंने तो यहाँ तक आज्ञा दी है कि उन लोगों को उस पार देखते ही यहाँ खबर देना !"

"श्रीर भी कुछ !" गोविन्द गम्भीर होता जा । था। "गुम-राहो ! श्रपने दुश्मन की वफ़ादारी कब तक करोगे !" यह कह कर गोंविन्द ने श्रपना कपड़ा उतारा श्रीर सिर्फ एक श्रंगोछा पहनकर रोनी में कूद पड़ा श्रीर त्त्रण भर में इस पार श्रा गया। उसने श्रपूर्व विश्वास श्रीर हिम्मत से नाव पकड़ी श्रीर इस पार लाने लगा। मल्लाह चिल्लाना हुआ नीची पट्टी, राजा साहव के यहाँ भागने लगा श्रीर रास्ते भर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा—"पंचो! जगतपुर का दुश्मन, पार्प गोविन्द गाँव में श्रा रहा है।" "गोविन्द श्रा गया! पकड़ लो उसे पंचो!… रोनी को पार करते हुए श्रा रहा है।"

गोविन्द उसकी त्फानी त्रावाज को सुन रहा था श्रीर जल्दी-जल्दी किश्ती पर पिताजी श्रीर दीदी सूरा को बैठाएं हुए इस पार श्रा रहा था। सूरज मुस्कराता हुश्रा डूब रहा था श्रीर उसकी श्रान्तिम श्रफ्णौंई गोविन्द के मुख पर पड़ रही थी। गोविन्द का चेहरा पसीने की बूँदों से तर था; उस पर, डूबते हुये सूरज की गुलाबी किरनें इस तरह से लग रही थीं जैसे प्रभात में कोई फूल खिल रहा हो।

गोविन्द इसपार श्राचुका था। गाँव में शोर मचने लगा। कुछ श्रस्थ पुकारें भी सुनाई देने लगी। गोविन्द रोनी की तलहटी को पारकरके जगतपुर के मैदान से गाँव की श्रोर बढ़ रहा था। सहसा उसने सामने देखा कि बड़ी पट्टी के ब्राह्मण लोग—जिसमें से कोई गोविन्द का काका था, कोई महया था, कोई मौसिया था कोई भाई था कोई श्रौर सम्बन्धी था—सब के सब शोर करते हुए गोविन्द के सामने श्रा पँहुचे। गोविन्द सूरा दीदी श्रौर पिता जी को श्रपने पीछे करके गंभीरता से खड़ा हो गया। गाँव से श्रावाज श्राती जा रही थी इसके बाद नीची पट्टी के लोग दौड़ते हुए घिर रहे थे। शेख पट्टी के भी नौजवान श्रा पहुँचे थे। लोगों की जवान पर सिर्फ दो बातें श्रा रही थी—"पकड़ो!!

मारो ! मारो !!"

गोविन्द जगतपुर से घिरा हुआ खड़ा था उसकी खामोश आँखें दो बातों को ढूढ़ रही थी—विजय और राजा साहब आ गए की नहीं! उसकी छोटी पट्टी का किशन और उसके दोस्त आगए कि नहीं! लेकिन गोविन्द इन दोनो बातों को नहीं देख पा रहा था। इसलिए बहुत देर तक चुप खड़ा था। उससे घिरे हुए लोग गोविन्द को मारने के लिए चिल्ला रहे थे, लोग गविन्द का बुरी बुरी बातें भी सुना रहे थे। उसी समय कुछ लोगों ने बढ़कर गोविन्द को पकड़ना चाहा। गोविन्द ने समय कुछ लोगों ने बढ़कर गोविन्द को पकड़ना चाहा। गोविन्द ने समी क्या उन्हें दूर करता हुआ हाथ जोड़ने लगा। लेकिन उसने फिर देखा कि उसके पिता जी के हाथ को उसके दो पट्टीदारों ने पकड़-लिया था। ज्यों ही वह पिता जी की ओर वढ़ने लगा, उसे पता लगा कि पीछे से कोई मज़बूत हाथों से उसकी कमर को कसकर खड़ा हो गया है। उस दम गोविन्द के ओंठ कप गए और वह अपनी दोनों मुिंडियों को हवा में बाँधते हुए कड़क उठा—"जगतपुर के दोस्तो ! मेरी एक बात सुनकर मुक्ते गालियाँ दो ! गुमराह दोस्तो, में तुम लोगों के लिए एक चीज़ लाया हूँ; उस चीज़ को लेने के बाद, अपने खवाब को सच देखने के बाद सुक्त पर लाठियाँ बरसाओ ! जी भरकर अपने कोधित देवता की ओर से मुक्ते सज़ा दो !.....उनके सामने मेरी बिल दे दो ! लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुनते जाओ ! नहीं तो एक गोविन्द के मरने के बाद तुम लोग और अंधेरे में डाल दिए जाओगे।"

शोर करते हुए, चिल्लाते हुए लोग शान्त हों रहे थे श्रीर लोगों ने सम्मिलित स्वर में पूछा--"वताश्रो! वह कौन सी बात है!"

उस समय गोविन्द ने श्रपना श्रख्नबार निकाला श्रौर जगतपुर के समने फैला दिया- श्रौर कहा, "पढ़ लो श्रपनी गुमराह श्राँखों से, श्रख्नार की यह दो मोटी पंक्तियाँ!"

गोविन्द के कमर से वे दो कैसे हुए हाथ दूर हो गए थे। लोग अख़बार को देख-देख मौन हो जाते थे। अमागे जगतपुर की उतनी भीड़ में कोई उन दो मोटी पंक्तियों को पढ़ने वाला नहीं था। जैसे सब की आँखे थीं, पर रोशनी नहीं थी, जैसे सब जी रहे थे पर ज़िन्दगीं मर चुकी थी, जैसे सब शोर करते हुए चिल्ला रहे थे पर जबान नहीं थी। जैसे जगतपुर के राजा ने इस दृष्टिकोण से सब की आँखे अशिद्या से फोड़ रक्खी थी, सब को अंधकार में रक्खा था कि एक दिन्

"नहीं सरकार!" जगतपुर की भीड़ के किसी अगुये ने कहा, हम लोगों की आँखों फूटी ही हैं, इसकी आँखें अभी न फोड़िये, हमें फिरसे इस अखबार की छपी हुई बातें सुननी हैं।"

"सरकार चुप हो जाइए ! हमें गोविन्द की बात सुननी है !" कोई सम्मिलित स्वर में चिल्ला कर कह रहा था।

. छोटी पट्टी के दोस्त, गोविन्द को घेरे हुए उत्साह से खड़े थे। वे किसी के हाथ का स्पर्श भी गोविन्द पर नहीं होने देना चाहते थे। सारी भीड़ गोविन्द की बात सुनने की ब्रातुर थी। विजय ब्राश्चर्य से इधर-उधर बूम रहा था।

गोविन्द ने सब को समसाते हुए स्तेह से कहा, "माइयो ! मुक्ते प्यास लगी है ! अगर आप लोग मुक्ते दो मिनट की न्नमा देते" तो मैं अभी आप लोगों को सब बातें सुना देता !"

गोविन्द की श्राँखें, उस च्चण उठकर किशन के दरवाज़े पर टिक-गई। वहन सावित्री, श्राँखों में श्रपूर्व स्नेह श्रीर हाथ में कटोरा भर मलाई लिए हुए खड़ी-खड़ी गोविन्द को देख रही थी। दूल्हन भाभी मस्तक पर कीने घूँघट का बल दिए हुए हाथ में गिलास लिए अपने प्यारे गोविन्द को, कट चले श्राने का मौन इशारा कर रही थी।

गोविन्द किसी तरह दरवाज़े तक आकर कट से मलाई खाकर भर पेट पानी पिया और एक नवीन उत्साह से फिर कोलाहल करते हुए जगतपुर के सामने खड़ा हो गया। उसके आगे पीछे कितनी रोशनी हो रही थी। उस समय उसने लोगों को शान्ति से बैठ जाने की पार्थना की और स्वयं खड़ा होकर कहने लगा—"जगतपुर की घरती! तू सुन ले, आज मैं तेरे सुहाग लौटने का सन्देश सुना रहा हूँ! जगतपुर के दोस्तो! घरती के लाल! सरकार ज़मीदारी तोड़ रही है। जो जिस घरती पर पसीना गिरा रहा है, वह उसकी घरती हो जायगी। अब जगतपुर के राजा किसान होंगे, अब अपनी घरती के मालिक वही होंगे।"

जगतपुर प्रसन्नता से पागल हो रहा था। गोविन्द ने उसी दम एक अखबार को, क्रोध से टहलते हुए विजय—राजकुमार के पास फेंक दिया और ललकार कर कहा—"अव आप भी पढ़कर जगतपुर को सना दीजिए।"

विजय ने स्ककर ऋखवार को देखा और उसके कँपते हुए पैर एक जगह पर स्थिर हो गए। लोगों ने विजय को देखा मानो उसकी ऋाँखें और ज़बान दोनों पथरा गई थीं।

गोविन्द श्रपनी तेज वाणी में कहने लगा, "श्रव जगतपुर पर उठाए गए त्फान के वारे में जो सच्चाई हो सकती है, उसे सुनिए "श्रौर मेरे जगतपुर के भाइयो ! फिर सुमे दिल चाही हुई सज़ा दीजिए।"

भीड़ स्रपनी प्रसन्नता को दवाए हुए चुप थी और स्रपलक सर्व गोविन्द को देख रहे थे। गोविन्द कह रहा था, "हमें इतने स्रंधकार में रक्खा गया था, कि हमें इसका पता न था कि ज़मीदारी टूट रही है। स्रौर इधर जब ज़मीदारी टूटने को स्रा गई तब किस खूबी के साथ राजा ने जगतपुर को एक भारी त्फ़ान में फँसा दिया—स्रौर इधर गाँव में स्रख्नबार भी स्राना बन्द करवा दिया—क्योंकि राजा को रेडियो से, स्रख्नबार से यह खबर मालूम हो गई थी कि ज़मीदारी तोड़ दी जायगी—स्रब राजा भी एक किसान हो जायगा। हर किसान स्रपनी लगान का दसगुना जमाकर स्रपनी भूमि का राजा बन जायगा।"

जैसे-जैसे गोविन्द कहता जाता था, वैसे ही जगतपुरवालों पर प्रसन्नता के पागलपन का जादू फिरता जाता था। कव के सूखे हुए ख्रोंठों पर वरवस एक अपूर्व मुस्कान छाती जा रही थी—लग रहा था कि कव की सूखी हुई परती भूमि पर हरियाली आ रही थी। सब के सूखे हुए मन में कुछ लहराता हुआ आंठों पर गीत बनता जाता था। कब से मरे हुए गुमराह किसानों में ज़िन्दगी आ रही थी। जैसे सब की

उदास आँखों में सौभाग्य के दीपक जलने लगे। सबके मुख अनन्य प्रसन्नता और कौत्हल से इस तरह खुले थे जैसे सीप में गोविन्द की वार्ते स्वाती की बरसती हुई बूँदें थीं।

गोविन्द कहता जाता था—"एक तो राजा ने जामींदारी उन्मूलन की खबर जगतपुर में आने नहीं दी। श्रीर इसके पहले, किसान जिस फसल के श्राधार पर भूमिधर बन सकता था, उस फ़सल को इन्होंने ही दुरमनी से नष्ट कराई होगी, जिससे किसान भूमिधर न बन सकें, भूखों मरें श्रीर ....।"

गोविन्द अपनी बात कह ही रहा था कि कहीं से गति से फेंका हुआ एक पत्थर आकर उसकी छाती पर लगा। सहसा किशन गोविन्द के सामने चिल्लाता हुआ आगया। पत्थर अब भी कहीं से बराबर आ रहे थे। लोगों की शान्ति भंग हुई। किशन के गोल के साथ जगतपुर के और भी, हर पृष्टी के नौजवानों का खून खौल गया। हर एक आदमी में कोध आ गया कि पत्थर फेंकने वाले, सभा को भंग करने वाले की पसली तोड़ दी जाय।

लोगों को पता चला कि विजय ने अपने आदिमियों से सभा को मंग करने के लिए गोविन्द पर पत्थर फेंकवाया है। किशन ने बहुत दूँढ़ा; विजय वहाँ से चला गया था। नीची पट्टी का कोई भी वहाँ नहीं था। लेकिन गोविन्द की प्रसन्नता और बढ़ गई थी जैसे किसी ने उसे जीत के पुष्पों से मारा हो। विजय की यह चाल उसे मंगलमय लगी।

श्रव जगतपुर का कुछ भाग फुसफुसाता हुआ राजा श्रीर राज-कुमार को गालियाँ देने लगा, लोग गोविन्द से घिरे हुए श्रीर मंत्र-मुग्ध हों गए। गोविन्द ने किशन को श्रपने पास बुलाकर धीरे से उसके कान में कहा—"तुम जल्दी शेख पट्टी जाश्रो ! • जाकर जैनव को देखो• • वहीं उसके घर रहो।" किशन कुछ आदिमियों को लेकर शेख पट्टी चला गया। और गोविन्द फिर कहने लगा—"हाँ, दोस्तो। इस समय तुम लोग अपनी आँखों से देख रहे हो, जगतपुर का दुश्मन कौन है ?..राजा आरे राजकुमार की दिली इच्छा है, कोशिश है कि मैं मर जाऊँ..मुके मार दिया जाय, ताकि मैं अपनी वात को जगतपुर से न कह पाऊँ..लेकिन दोस्तो! एक और वात कह लेने के वाद अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुक्ते अपनी ज़िन्दगी की कोई परवाह नहीं।"

"अत्याचारी का नाश हो!" भीड़ से एक आवाज आई, लोगों ने सम्मिलित स्वर में कहा—"हमें सब वातें सुनाओ!"

गोविन्द गंभीरता से कहने लगा, "मुफ्ते लगता है कि जगतपुर की यह फ़सल राजा ने नष्ट कराई होगी !...जिससे जगतपुर अपनी विपत्तियों में पड़ा रहे..कोई अपनी धरती का राजा न वन जाए ! इसी के लिये इन्होंने हमको और शरीफ़ ज़ैनव को बदनाम भी किया है। हमें और ज़ैनव को बदनाम करने के पीछे इनके दो हष्टिकोण रहे होंगे। पहला हिन्दू मुसलमान में साम्प्रदायिक दंगे हो जायँ, दूसरा ज़गतपुर में दो क्रान्तिकारी विचार वाले ज़िन्दा न रहें।"

"त्रो, त्रोह! हमारी फ़सल को राजा ने नष्ट कराई होगी! लोगों ने करुगा के निःस्वास भरे त्रीर त्राश्चर्य से पत्थर की तरह चुप हो गए।

गोविन्द कहने लगा, "हाँ, दोस्तो ! राजा ने किस चालाकी से अपने-राजकुमार द्वारा, हमें और जैनव को नष्ट करने के लिए..जगतपुर को एक जीता-जागता टीला बनाने के लिए; तुम लोगों के धार्मिक विश्वास का नाज़ायज़ फ़ायदा उठाया है ।...दोस्तो ! जगतपुर की फ़सल, मुक्ते लगता है की राजा ने ही नष्ट की होगी "

लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह मुख खोले हुए, उन्मुक्त पलकों से गोविन्द को देख रहे थे। गोविन्द कहने लगा—"ग्रादमी ही राज्य बनकर हमारी फ़सल को खा सकता है, जिससे हम श्रपनी धरती के

राजा न वन सकें ब्रौर यदि वन भी सकें, भूख से जी भी सकें तो राजा के कर्ज़ से, राज्य के उधार ब्रान्न से; जीवन भर जगतपुर उनके पैरों का कीड़ा वना रहे।"

भीड़ चुप थी। जैसे सब गोविन्द को स्वीकार कर रहे हों। लेकिन दूसरे ज्ञ्ण, भीड़ के कुछ भाग से एक दूसरी आवाज़ उठी—"लेकिन राजा ने फ़सल कैसे नष्ट कराई होगी?"

इस आवाज में बहुत गंमीरता थी। गोविन्द को अपने अन्दाज पर भय लगने लगा। वह कुछ त्र्णों के लिए चुप रहा फिर हाथ मलते हुये कहने लगा—''दोस्तो, मैं कैसे का उत्तर, निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन मेरे अन्दाज, चिन्तन और विश्वास को पार कर आते हैं।..न्या में आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि आप लोग अपने खेतों में बोने के लिए बीज कहाँ से लेते हैं ?''

"हम लोग बीज, राजासाहब के यहाँ से बिसार में लेते हैं।" भीड़ से कुछ लोगों ने कहा।

"तो इस बार बीज का अन्न खराब दिया गया है। ''गोविन्द ने कहा।

"कैसे, यह बात दिमाग़ में नहीं आ रही है," भीड़ से एक आदमी ने खड़ा होकर कहा।

"खराब वीज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसकी बुराई फ़सल कटने के बाद प्रकट होती है।"

"नहीं, कुछ नहीं, हमारे देवता अवश्य रूठे हैं! जगतपुर पर धरती माता का कोप हो गया।"

यद्यपि यह स्त्रावाज धीरे से उठी थी लेकिन इस स्त्रावाज में गंमीरता से स्त्रधिक लोम की मावना थी। स्त्रौर इससे भी स्त्रधिक इस स्त्रावाज में समस्त भीड़ के विश्वास का सम्बल था। इस विरोध भरी स्त्रावाज में एक सामुहिक विश्वास की दृढ़ता थी, एक परंपरा की चेतना थी एक स्रंधे धर्म-विश्वास का पागलपन था। गोविन्द चुप हो गया। उसको समैस्त बातें, समस्त तर्क एक-एक करके भूल रहे थे। आख़िर में उसने अपने हाथों को ज़ोर से मींचते हुये, अपूर्व गंभीरता से कहा, "यदि में दोषी हूँ, तो देवताओं और, धरती को प्रसन्न करने के लिये अपनी बलि स्वयं दे सकता हूँ।"

लोग चुप हो गये और फिर आपस में धीरे-धीरे स्फुट स्वर से वातें करने लगे। गोविन्द लोगों से उत्तर के लिये, वीच में बार-वार पूछता रहता था, अंत में बड़ी पट्टी के एक ब्राह्मण अगुए ने गंभीर स्वरं में पूछा—''लेकिन ज़ैनव क्यों हमारे मंदिर के खंडहर में गई? हमारे देवता इसे किस तरह ज्ञाम कर सकते हैं ?''

"श्राप लोगों ने कभी श्रपने खंडहर के देवता को पान-फूल भी पूछा है ?" गोविन्द ने कहा, "कभी सोचा है कि उस खंडहर में भी श्रभी तक देवताश्रों का निवास हैं ?"

"इसमें सोचने की क्या बात; वह हमारा देवस्थान है, वहाँ के देवता को हमारा जगतपुर वार्षिक पूजा देता है।"

"तो शेष वर्ष भर वहाँ के देवता भूखें रहते हैं; सिर्फ उन्हें एक दिन भूख लगती है ?" गोविन्द के तर्क में बहुत गंभीस्ता थी।

"हमारे देवता आदमी नहीं हैं कि उन्हें हरदम भूख लगती रहे, वे समुद्र की तरह गंभीर और आकाश की तरह उदार हैं!"

"इसी बात को में आप लोगों की ज्वान से सुनना चाहता था," गोविन्द ने कहा, "वास्तव में हमारे देवता समुद्र और आकाश की तरह गंभीर और उदार हैं, इनकी दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान दो नहीं हैं; हमारी तरह इन्हें छोटी-छोटी बातों पर कोघ नहीं आता— हमारे देवता दया और कल्याण के प्रतीक हैं; विध्वंस के नहीं! ऐसे देवता को, जैनव उस रात को फल और फूल चढ़ाने गई थी—यह कौन-सा अच्म्य अपराध है १ फिर तो आप लोगों का विश्वास ही है कि हमारे देवता आदमी नहीं उनकी उदारता कितनी असीम है, उनकी सीमा कितनी व्यापक है।"

"नहीं, विल्कुल नहीं, हम यह नहीं सुन सकते !" लोग उठकर जाने के लिए मुड़ रहे थे ख्रौर श्रमन्तोष की वाणी से कहते जा रहे थे, "हम पर देवताश्चों के क्रोध का चक्र गिरा है, जगतपुर पर श्रन्याय हुश्चा है, तुम लोगों ने वहुत वड़ा श्रपराध किया है। इस कुछ नहीं सुन सकते!"

भीड़ ग्रसन्तोप की पीड़ा लिए हुए ग्रपने-ग्रपने घर जाने के लिए, वितर-वितर हो रही थी; उसी समय गोविन्द ने फिर कहा "लेकिन इस सचाई का प्रमाण भी दिया जा सकता है!"

"यह कैसे ?"

"हम लोग भदई फ़रल नए बीज से बोएँगे श्रौर फिर उसको भी देखोंगे, श्रगर हमारी धरती कोधित है तो इसी तरह वह फ़रल नष्ट हो जायगी; श्रौर मैं स्वयं श्रपनी बिल देवताश्रों को दूँगा। श्रौर श्रगर नर्या फ़रल सफल हुई—तो राजा का श्रपराध, उनकी दूर की चाल सिद्ध हो जायगी।"

भीड़ के लोग इधर-उधर तितर-वितर होकर भी गोविंद की बात सुनते जा रहे थे। विद्रोह की मुंभलाहट लिए भी, इस अपूर्व जादू भरे संदेश को सुनते-सुनते लोग चुप होकर एक बार फिर गोविंद को देखने लगे थे।

इन देखने वालों में बड़ी पट्टी के ब्राह्मण अगुए थे, पंडित थे, क्योतियों थे, जिन्हें विना पढ़े-लिखे इतनी उपाधि परम्परा से मिलती चली ते आ रही थी। इनके मन में गोविन्द के प्रति द्वेष था, परंतु गोविंद के दिए हुए संदेश के प्रति उनकी आत्मा में प्रसन्नता थी। इन देखने वालों में शेख़ पट्टी के बाँके सरदार भी थे, मियाँ लोग भी थे, हल जोतने वाले भी थे, कारींगर भी थे। इन अपलक देखने वालों में, छोटी पट्टी के वाँके पहलवान दंड और मुग्दर माँजने वाले थे, धरती को चोइफाड़ कर उसकी अम्र पूजा करने वाले थे। ये सब किसान थे, जिन्हें एक तरह की भूख लगती थी, एक तरह से हँसते थे श्रीर एक तरह से मरते थे। इन सब में क्रोध की एक तरह की मावना थी। श्रंध-त्रिश्वास का एक तरह का श्रावरण इन सब की श्राँखों पर पड़ा थां। परंतु ज़मीदारी उन्मूलन की प्रसन्नता श्रीर धरती के प्रति नई श्रद्धा, इन सब की श्रात्मा में तैर रही थी।

उस समय आधी रात बीत चुकी थी। किशन के घर उसे भूरः लगी थी पर उसे उसकी ख़बर नहीं थी। उसकी इच्छा हो रही थी, कि वह कहीं बहुत तेज़ी से दौड़कर एक बहुत ऊँची छलाँग मारता और एक बहुत बड़े जलते हुए आँगारे को अपनी आँखों के पास रखकर उसे घंटों अपलक देखता।

वह चिन्तित अपनी जगह पर खड़ा हुआ कहीं वहुत दूर देख रहा था। सब्बो उसके दाएँ हाथ को पकड़ कर, मचलती हुई कह रही थी, "भइया! चलके कुछ खाना खा लो।"

भाभी उसके वाएँ हाथ को पकड़ कर गुदगुदाती हुई कह रही थी, "बाबू चलके आराम करो न!"

सूरा बहन आँखों में आँसू लाकर कह रही थी—''भइया ! अव यहाँ क्यों खड़े हो ? चलो अपने घर चलें!''

गोविन्द कमी-कभी उन्हें देखकर, वरवस मुस्करा देता ग्रौर फिर चुप हो जाता था। उसके थके हुए पैर धरती पर स्थिर थे। उसी समय उसने सुना नीची पट्टी से कुछ ऊँची ग्रावाज़ उठ रही थी ग्रौर गोविन्द सब को वहीं छोड़कर बाहर ग्रंधेरे में वढ़ गया।

शेख पट्टी में सन्नाटा छागया था। गोविन्द चुपचाप, निर्मीक ज़ैनव के घर जा रहा था। जिस समय वह ज़ैनव के घर के पास पहुँचा, उसके पैर श्रागे बढ़ने से रक गए। वह वहीं सोचने लगा—'इस समय मेरा ज़ैनव के घर जाना ठीक है कि नहीं!' इसी को लेकर वह सोच ही रहा था कि उसने सुना जैसे ज़ैनव को कोई पकड़े हुए है श्रीर ज़ैनव उससे हाथ छुड़ाकर कहीं दौड़ जाना चाहती है। गोविन्द की उत्सुकता

वड़ी, उसने सुना ज़ैनव किसी से हाथ छुड़ाती हुई कह रहीथी—''मुफे छोड़ दो, मैं गोविन्द को देखना चाहती हूँ—तुम लोग क्यों उसे अकेला छोड़कर यहाँ चले आए ?..गोविन्द...को...।''

गोविन्द सोचते-सोचते, ज़ैनब के घर जाकर भी लौट त्राना चाहता था, लेकिन अब उसके पैर बरवस ज़ैनब की छोर बढ़ गए। गोविन्द ने दूर से देखा, ज़ैनब किशन से अपना हाथ छुड़ाकर कहीं भागना चाहती है। गोविन्द सामने आकर ज़ैनब की दशा देखता हुआ, सुस्करा कर खड़ा हो गया। किशन ने ज़ैनब के हाथ को छोड़ दिया; ज़ैनब गोविन्द को अपलक देखती ही रह गई।

"गोविन्द तुम पागल हो !" ज़ैनब ने कुछ दाणों के बाद कहा । "हाँ, लेकिन यह तो पुरानी वात है!"

"नहीं, तुम नए पागल हो, .... इस समय यहाँ तुम केसे ऋाए ?"

''किशन को बुलाने आया था।'' गोविन्द ने धीरे से कहकर किशन को घर चलने के लिए संकेत किया।

गोविन्द जैनव को देखता हुआ, किशन के साथ चलने को हुआ। उसकी आँखें उदास हो आई थीं, पैर में शिथिलता आ गई थी। गोविन्द के पैर आगे बढ़ने लगे; उसी समय जैनव दौड़कर गोविन्द से लिपट गई और उसकी आँखों को देखने लगी "जैनव, तुम भी तो पागल हो।" गोविन्द ने धीरे से कहा।

ज़ैनव उससे लिपरी हुई चुप थी। उसकी आँखें डबडबा आई थीं। किशन उनसे दूर, चारो ओर घूम-घूम कर जैसे पहरा दे रहा था।

"सुफे माफ करना, गोविन्द !" ज़ैनब ने प्यार से कहा । गोविन्द फिर सुस्कराने लगा । श्रौर ज़ैनब श्रपनी बेक्रारी में प्रश्न करने लगी— "गोविन्द ! तुम खैरियत से थे न !.....कहाँ चले गए थे !....कैसे थे ? .....तुम्हारे पैर की चोट कैसी है ?...."

ज़ैनव नीचे वैठकर गोविन्द के पैर की चोट देखने लगी श्रौर फिर ऊँचे श्रासमान की श्रोर श्रपना श्राँचल उठाकर खुदा से दुश्रा माँगने लगी—"या खुदा! तू गोविन्द को खैरियत से रख, इसे राहत दे!"

गोविन्द ने ज़ैनव के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सामने खंडा कर लिया और मुस्कराते हुए कहा—

"ज़ैनब, में ख़ैरियत से हूँ, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वेकरार था !"

"त्र्यौर इस समय कहाँ जा रहे हो !" ज़ैनव ने पूछा।

"घर जाकर कुछ सोचने जा रहा हूँ !"

"अकेले सोचोगे ?..यहीं मेरे घर क्यों नहीं रहकर सोचते !"

"अब तुम पागल वन रही हो, ज़ैनव !"

"हाँ, मैं इसे मानती हूँ, लेकिन मेरे घर रहने में हर्ज क्या है ? हम सब लोग वार्तें करेंगे, सोचेंगे..।"

"जिस जगतपुर में, मन्दिर के खंडहर में दो त्त्रण खड़े रहने से इतना बड़ा पाप लगाया जाता है, वहाँ .. तुम्हारे घर में .. तो ..।"

ं ज़ैनब, चुप होकर चिन्तित हो गई। मानो एक च्रण भावना की ऊँचाई पर जाकर वास्तविकता की कठोर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर गई हो।

"तुमसे बहुत-सी बातें करनी हैं, गोविन्द ृ!" ज़ैनब ने गम्भीरता से कहा।

"करते ही रहेंगे !" गोविन्द ने कहा और मुड़कर अपनी पट्टी की स्रोर जाने लगा ।

"मैं भी तुम्हारी पट्टी चलूँगी, गोविन्द !" ज़ैनब ने बढ़ते हुए कहा।

"नहीं ज़ैनब, तुम्हें ऋपने घर रहना है!"

"श्र-छा !" ज़ैनब ने गोविन्द का हाथ क्कड़ते हुए कहा—"तेकिन तुम मेरी एक बात तो सुन ला. तुम. ज़ल्द से ज़ल्द कुमारी इन्द्रा से मिल लो. संकोच की बात नहीं । ।"

"कुमारी इन्द्रा!" गोविन्द यह कहकर न जाने क्या सोचने लगा।

''हाँ, हाँ, कुमारी इन्द्रा !..जो इलाहाबाद में तालीम पाती हैं, .. तुम भी तो उसी यूनिवर्षिटी में पढ़ते थे न गोविन्द !...फिर भी तुम्हारा उनसे परिचय नहीं ?"

"तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पटता था।" गोविन्द ने मुस्कराते हुए कहा।

"जी हाँ, मुक्ते तो यहाँ तक मालूम हो गया है कि तुमने वहीं से वी॰ ए॰ पास किया है।"

"हाँ..गोविन्द नें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास किया है।" गोविन्द ने ऋसीम दुःख से कहा—"ज़ैनब !..तू इस बात को बार बार दुहराती जा.....गोविन्द ने बी० ए० पास किया है ऋौर..।"

''ग्रौर क्या..गोविन्द !... कहो न..बोलो ! तुम क्यों इतने दुखी हो गए ? बोलो ..कहाँ ..विना बताए हुए ..चले जा रहे हो ?"

"फिर बताऊँ गा..ज़ैनव !—ग्रभी उधर न सोचने दो..।"

यह कहकर गोविन्द तेज़ी से ऋँधेरे में बढ़ गाया। ज़ैनब ऋपनी जगह पर खड़ी खड़ी सोचती ही रह गई। सुबह होने में थोड़ी-सी रात शेष थी। आकाश के तारे एक-एक करके मुस्कराते हुए डूब रहे थे। ठाकुर जी के मन्दिर की सीढ़ियों पर कितने मुर्फाए हुए फूल बिखरे थे। उत्तर की ओर, पहली, ऊँ बी सीढ़ी पर कोई युवक अस्त-व्यस्त सो गया था, जैसे कोई अवोध बालक, धूल और कीचड़ में खेलता हुआ स्वतंत्रता से वहीं सो गया हो। युवक के नीचे मुर्फाए हुए फूल नहीं थे,... पत्थर के ऊपर धूल के कर्या थे। सूखे बिखरे हुए बालों में वायु का स्पर्श स्पष्ट होता जा रहा था। खुले हुए चौड़े बच्चस्थल पर पुरुषत्व की मंगल-ज्योति जल रही थी। मुँदी हुई आँखों के भीतर चिन्तन के सपने, मौन पलकों के बीच जीवन की मुस्कान, बाहर उमरी हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मिले हुए दोनों गंभीर ओंठों के बीच उत्साह की एक मंगल-रेखा उमरी थी।—इस तरह से एक युवक पागलों की माँति ठाकुर जी के मन्दिर की सीढ़ियों पर बेखवर सो गया था।

ठाकुर जी को जगाकर नित्यिकिया करने का समय आगाया।
पुजारी ने मन्दिर का पूर्वी दरवाज़ा खोला और थोड़ी देर के वाद सुरीले
काच्यंत्र पर, प्रभाती गीत गाया जाने लगा। युवक अब भी अपनी
नींद की बेहोशी में बाहर सीढ़ी पर पड़ा था। च्यामर के वाद, पुजारी
आगरती जलाकर मन्दिर की परिक्रमा करने लगा।, वह अपनी रतनारी
आगरतों से. अपलक आगरती को देखता हुआ धूम रहा था। सहसा
उसके पैर से युवक की खुली हुई बार्यी हथेली कुचल गई। पुजारी डर
और आश्चर्य से उछल पड़ा, उसके हाथ की आगरती गिरते-गिरते
बची। युवक अब भी बेखवर सो रहा था, जैसे उसकी हथेली पर कहीं
से फूल का गुच्छा गिर पड़ा हो।

पुजारी ने मुककर असीम जिज्ञासा से युवक को देखा। आरती के प्रकाश में युवक का मुखमंडल अजीव तेजमय प्रतीत हो रहा था, उसंक्री मुदी हुई आँखें जैसे कुछ कह रहीं थीं, उसके पतले-पतले ओंठ जैसे कुछ गाके चुप हो गए थे। उसी समय आरती के प्रकाश में युवक ने अँगड़ाई ली और उसकी आँखें खुल गई। युवक कट से सहमकर बैठ गया और पुजारी को देखने लगा।

'श्राप कौन हैं ?'' पुजारो ने खड़े होते हुए पूछा। ''मैं..मैं.. बड़ीपट्टी का हूँ।'' युवक ने खड़े होते हुए कहा। ''गोविन्द!'' पुजारी को ऋषीम कौत्हल हुआ। ''जी हाँ,..हाँ..मैं गोविन्द हूँ...''युवक ने कहा, ''श्रो ऋषप ?''

"मैं..इन्द्रा हैं।"

"श्राप इन्द्रा हैं!" गोविन्द मानो जी गया श्रौर श्रासीम प्रसन्नता से कहने लगा, "बड़ी ख़ुशीं हुई श्राप से मिलकर; मैं श्राप ही से मिलने के लिए इस मन्दिर पर श्राया था श्रौर श्राप को सोचते-सोचते यहीं इसी सीढी पर सो गया।"

उषा की लाली से, कुमारी इन्द्रा की जलती हुई आरती अब मिद्धम पड़ने लगी थी। इन्द्रा ने सहसा, आरती को ठाकुर जी के समीप रखकर, गोविन्द के हाथ को अपूर्व विश्वास से पकड़ते हुए पूछा—

"गोविन्द ! तुम्हारी हथेली में चोट तो नहीं ऋाई ?"

"क्यों, चोट कैसे आती ?"

''तुम्हारी वायीं हथेली मेरे पैर से अनजान में कुचल गई थी।''

"वह मेरे किसी जन्म के पुर्य का फल रहा होगा, ''गोविन्द ने गंभीरता से कहा, ''श्रीर सुमे स्त्रापका दर्शन भी इस उषा की लाली श्रीर पवित्र स्त्रारती के प्रकाश में मिला, मैं इस नए प्रभात में कितना भाग्यशाली हूँ, राजकुमारी!''

• "बड़ी मीठी बातें करते हो, गोविन्द !"

"नहीं, ऐसी बात तो नहीं; हाँ, ऋाप ठाकुर जी की पूजा तो समाप्त कर लें!"

" पूजा समाप्त हो चुकी है," इन्द्रा ने कहा, "गोविन्द, हुमसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी!"

''यह मेरा सौभाग्य है।''

"रात को जगतपुरवालों को तो तुमने बहुत ही मंगल-संदेश विया है।"

"तभी तो मेरे प्राण भी बच पाए हैं, नहीं तो विजय के उठाए हुए त्फ़ान से बचना मुश्किल था। लोगों ने मेरी जान ले ली होती!"

''लेकिन, फिर भी जगतपुरवालों ने क्या सोचा ?'' इन्द्रा ने पूछा।

"विजय द्वारा भड़काया हुआ त्फान अब भी उनके दिमाग में चल रहा है, उनके धार्मिक अधिवश्वास के आगे दुनिया के सारे तर्क, उनकी अशिचा के आगे ज्ञान की तमाम रोशनी बुक्त-सी जाती है; फिर तो विजय उनका अब तक अगुआ है।"

"विजय की मौत क्यों नहीं हो जाती !" इन्द्रा ने मुँमाला कर कहा। "ग्राप ने कुछ सोचा है, गोविन्द ने पूछा, "जगतपुर की फसल क्यों एकाएक नष्ट हुई है ?"

"इसमें सोचने की कोई बात नहीं है," इन्द्रा ने कहा, "इसका मुख्य कारण मुक्ते मालूम है।"

"क्या कारण है ?" गोविन्द ने प्रसन्नता से पूछा ।

"श्रवकी बार जगतपुर की घरती के बोने के लिए बीज, विशेष तरह से खराब दिया गया था.....यह विजय के मस्तिष्क की योजना थी!"

"सच !" गोविन्द का मुख खुला ही रहं गया।

"हाँ, तुम्हारा ग्रीर ज़ैनव का मामला, उसमें श्रकस्मात जुड़ा हुन्ना मामला है..... वह विजय की किस्मत थी, श्रीर जगतपुर की वद-किस्मती थी!" ''तो मेरे दिमाग में उठी हुई सारी बातें सही हैं!'' गोविन्द ने क्राज्यर्थ से कहा।

• "हाँ, विल्कुल सही हैं।" इन्द्रा ने समर्थन किया।

''लेकिन, जगतपुरवालों को कौन समसाए ?''

''जगतपुर इसे स्वयं समम जायगा।''

''ग्रापका ऐसा विश्वास है ?'' गोविन्द ने पूछा ।

''सत्य पर सबका विश्वास होना चाहिए!''

पूरव से गोविन्द के मुख पर लाल किरनें पड़ने लगीं थीं। गोविन्द कुछ सोचता हुआ इन्द्रा के पैरों को देख रहा था और इन्द्रा अपलक गोविन्द के ऊँचे लिलाट को देख रही थी, मौन आँखों के मीतर उसकी परेशानियों को स्पर्श कर रही थी।

"त्र्याप जगतपुर की देवी हैं!" गोविन्द ने त्र्यपना मौन भंग करते हुए कहा।

"नहीं...में सिर्फ एक ब्रादमी हूँ !'' इन्द्रा ने मुस्कराते हुए कहा।

"श्रापसे मिलने में मेरी किस्मत थी," गोविन्द ने कहा, "श्रापने इस वर्ष वी॰ ए॰ किया है, किस विषय से एम॰ ए॰ करने का विचार है ?"

''ऋर्थशास्त्र से करूँगी, '' इन्द्रा ने कहा, ''गोविन्द, तुम ने मी तं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी॰ ए॰ किया है. . . . ?''

"श्राप को कैसे मालुम ?" गोविन्द ने पूछा।

"मुक्ते पता चला है,..." इन्द्रा ने श्रपूर्व गंभीरता से कहा—"तुम ग्रीबी की रोशनी हो गोविन्द !"

"में, कुछ नहीं हूँ, राजकुमारी !' गोविन्द ने उदिग्नता से कहा,

"में कुछ नहीं हूँ,.....हाँ, गोविन्द.....एक ख्वाव देखता था, श्रीर वह बी॰ ए॰ तक ही पढ़ सका।"

इसके उपरान्त गोविन्द न जाने क्यों पेरशान सा हो गया। उसे लगा कि जैसे वह घुएँ में खड़ा है स्त्रौर उसका दम घुटने लगा है। सहसा बाहर से आवाज आई—गोविन्द, गोविन्द !! गोविन्द उत्तर देने हो जा रहा था कि किशन दौड़ता हुआ उसके सामने आगया और हाँफते हुए कहने लगा—"गोविन्द, तुम कहाँ थे !.....कहाँ थे तुम !!"

गोविन्द मुस्कराने लगा, श्रौर फिर इँसते हुए कहा, "श्रानन्द से हूँ, किशन! कहो, कोई नयी वात तो नहीं!"

इन्द्रा श्रौर गोविन्द गंभीरता से ऊँ ची सीढ़ी पर खड़े होकर किशन को देख रहे थे। किशन उनके सामने नीचे से कह रहा था—"जंगत-पुर के लिए तुम्हीं नयी बात हो। "गोविन्द! " कुमारी इन्द्रा से श्राशीर्वाद लो... श्रौर चलो... श्रपनी पट्टी में, ज़मीदारी टूट जायगी, इसके लिए ... श्राज घरती की पूजा की जाय... श्रौर उसका उत्सव मनाया जाय।"

"क्या किशन, सारा जगतपुर उसमें माग लेगा १<sup>२२</sup> गोविन्द ने असीम प्रसन्नता और आश्चर्य से पूछा।

किशन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया फिर उसने गंभीरता से कहा—"नहीं, हमारी छोटी पट्टी और तुम!" फिर किशन उदास होकर उन दोनों को देखने लगा।

"त्रौर, मैं भी उस उत्सव में भाग लूँगी।" इन्द्रा ने उत्साह से कहा। गोविन्द ब्रौर किशन मुस्कराते हुए इन्द्रा को देखने लगे।

"श्राप तो धरती की देवी हैं!" गोविन्द ने कहा।

"तव तो देवी को उसके उत्सव में श्रौर भी विशेष स्थान मिलना चाहिए!"

"हाँ, गोविन्द ! हम लोग उत्सव मनाएँगे।" किशन ने ऋपूर्व उत्साह से कहा।

"लेकिन, किशन! यह उत्साह समूचे जगतपुर का उत्सव है · · वह केवल हमीं लोगों से नहीं मनाया जा सकता!" गोविन्द गंभीरता से कह फा॰ ७.

रहा था, "यह घरती का ऋपूर्व उत्सव, ऋात्मा का उत्सव है; मन का ऋतीम पर्व है!...इसमें जगतपुर की चारो पिट्टयाँ माग लेंगी। बड़ी पट्टी गाएगी, शेख पट्टी मुस्करायेगी, छोटी पट्टी नाचेगी ऋौर शायद नीची पट्टी के भी होंठों पर कुछ लहराकर चमक जाएगा। यह कुछ व्यक्तियों का पर्व नहीं है, किशन! यह ऐतिहासिक पर्व है, धरती की सदियों की गुलामी नष्ट होने का उत्सव है।"

इसके उपरान्तं गोविन्द सहसा चुप हो गया श्रौर इन्द्रा को देखते हुए किशन को देखने लगा।

"तब फिर कैसे होगा गोविन्द ?" किशन ने हार कर कहा।

"यह इस तरह होगा किशन, गोविन्द ने गंभीरता से कहा, "हम जगतपुर वालों के दिल में पैठने की कोशिश करेंगे, उनके दिल में इस उत्सव की प्रसन्नता की मुस्कान पैदा करेंगे, श्रौर सप्रेम जगतपुर को लेकर एक महोत्सव मनाएँगे— खुशियाँ मनाएँगे। किशन, जाश्रो जगतपुर से यह कहने या कहलाने का प्रयत्न करो कि घरती की पूजा, घरती का उत्सव हमें पहले मना लेना है, गोविन्द श्रौर ज़ैनब के मामले को फिर से उठाएँगे। यह समय दुश्मनी श्रौर कोध भूल जाने का है, सब को भूलकर केवल इसे याद रखना है कि एक बार घरती की पूजा करलें, खुशी से गाकर नाच लें।"

किशन अजीव गंभीरता से गोविन्द की बातों को सुनता जा रहा था, और जैसे ही गोविन्द ने अपनी बात कहकर पूरी की; किशन ने साहस और जिन्दगी के साथ कहा, ''मैं जगतपुर के एक-एक किसान, हर बाशिन्दे से तुम्हारी ये बातें कहने का प्रयत्न करूँ गा।''

किशन मुस्कराता हुन्ना बाहर चला गया । गोविन्द ने वहीं नीचे खड़े होकर अपूर्व स्नेह से कुमारी इन्द्रा को देखा । इन्द्रा ने असीम प्रवन्नता से गोविन्द के पास आते हुए कहा, "तो उमहीं गोविन्द हो ?" "हाँ, क्यों ?" गोविन्द ने हँसते हुए पूछा— "कुछ नहीं !" इन्द्रा ने कहा, "मेरी एक वात मानोगे ?" "क्यों नहीं; सर पलकों पर ऋापकी वार्ते ।"

"सुनो, श्राज तुम ठीक चार बजे, रोनी नदी के 'राजघाट' पर श्रा जाना, मैं ज़ैनब को लेकर वहाँ श्रा जाऊँगी...ठीक है न!"

"राजघाट पर गोविन्द !" गोविन्द ने आरचर्य से पूछा, "यह क्या कह रही हो, कुमारी इन्द्रा ! वह तो सिर्फ राजा और आप का घाट है, मैं प्रजा हूँ, कुमारी !...फिर विजय तो हमारे पीछे ही है।"

"वबड़ाश्रो नहीं !'' इन्द्रा ने कहा, "कल रात ही से विजय बीमार पड़ गया है. सुना है, उसे एक सौ तीन प्वाइएट ब्राट डिग्री बुख़ार चढ़ा हुआ है। ''

दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े श्रौर फिर गोविन्द इन्द्रा का श्रिभ-वादन करके, तेज़ी से मन्दिर के बाहर हो गया।

गोविन्द तेज़ क़दमों से नीची पट्टी से होता हुन्ना बड़ी पट्टी चला जा रहा था, सहसा उसने दूर से देखा, तीन घोड़ों पर चढ़े हुए सवार चले त्रा रहे हैं। गोविन्द नीचे देखता हुन्ना, धीरे-धीरे चलने लगा।

सहसा उसने सामने, नज़दीक से देखा, राजकुमारी तारामती ऋगले घोड़े पर चढ़ी हुई सामने ऋा चुकी थीं और उनके पीछे राज्य के दो सिपाही घोड़े पर सवार थे।

गोविन्द श्राँखें बचाकर श्रपने रास्ते से दूर चला जाना चाहता था। उसी समय तारामती ने कड़े स्वर में कहा, "सिपाही! यह कौन है, जो मुक्ते बिना सलाम हुए चला जा रहा है!" गोविन्द रुक गया श्रौर उसने गंमीरता से राजकुमारी को घोड़े पर देखा। वह कुछ बोलना ही चाहता था कि एक सिपाही ने कहा, "कुमारी!……यही गोविन्द है!"… महल के चारो श्रोर सुन्दर फूलों का बन लगा हुश्रा था। श्रच्छीश्रच्छी बेलों श्रीर फूलों के कुँजों से, महल श्रीर राजधाट की सीमा घिरी हुई
थी; ताकि जगतपुर से, या कहीं से उधर की श्रोर गुज़रता हुश्रा श्रादमी
राजधाट के किसी हिस्से को न देख सके। कहते हैं कि वहाँ के कितने
लोग राजधाट देखने की श्रसीम कामना लिए हुए मर जाते थे—पर
कभी नहीं देख पाते थे, राज्य का इतना श्रांतक था। रोनी के उस पार
धाट तक सटा हुश्रा, करील, बेंत, साख्, जामुन, श्रीर करौंदे का सधन
जंगल था। यह जंगल इतना विस्तृत, इतना धना, इतना हरामरा,
रोनी तक फैला हुश्रा था कि इसकी छाया से रोनी का पानी हमेशा नीला
रहता था। इसी से इस जंगल का नाम 'नील बन' पड़ा था। इसमें
मयूरों की श्रसंख्य टोलियाँ रहती थीं, हिरन श्रीर नीलगाय की कोई
गण्ना नहीं थी। इस नीले जंगल ने तो, राजधाट को श्रीर घेर कर,
साधारण श्रादमी के लिए श्रदृश्य बना रक्खा था।

ंगोविन्द आज बेखवर इसी राजघाट की ओर बढ़ता चला आ रहा था। आज उसे इधर आने में डर या शंका नहीं थी; वरन् अतुल जिज्ञासा और कौत्हल के बोक्त से दबा हुआ महल की ओर बढ़त आ रहा था।

गोविन्द राजघाट पर स्राते ही, स्राश्चर्यचिकत रह गया। इतनी रम्य जगह पर वह इसके पूर्व कभी नहीं स्राया था। वह रोनी को देखते ही रह गया। उस पार के नीले जंगल की छटा मानो उसके मस्तिष्क में साकार होकर मुस्काराने लगी। उसे इस स्थान पर इतनी शान्ति मिली जैसे किसी नन्हें शिशु के लिए माँ की गोद! गोविन्द जिधर ही देखता उधर उसकी श्राखें स्रोर मन दोनों स्थिर से हो जाते। लेकिन उस समय राजधाट बिल्कुल जन-शून्य था ख्रीर गोविन्द की इच्छा हो रही थी कि वह धने जंगल को, जिसपर फूली हुई लताएँ फैली थीं, स्रपने संकर से भरकर सो जाता।

शीशमहल के पास टहलते हुए गोविन्द ने उत्तर की श्रोर देखा, मौलश्रो श्रीर श्रशोक की सुन्दर छाया में, सात रंग का सुन्दर चौकोर प्रिथर, श्रत्यन्त कलात्मक ढंग से रक्खा हुन्ना था। गोविन्द ने उसे ध्यान से देखा श्रीर एकाएक समीप के मुत्सुटों, श्रीर फूल के कुँजों तथा क्यारियों से विभिन्न रंग के फूलों को इकड़ा करने लगा, श्रीर पत्थर के विभिन्न रंग पर उसके श्रनुरूप पुष्पों को विछाने लगा। इस तरह गोविन्द ने च्या भर में, सतरंगी पत्थर के, श्रासन को, सात रंग के फूलों से ढक दिया श्रीर वहीं पास बैठकर, प्रसन्न मुद्रा से देखने लगा।

थोड़ी देर के वाद गोविन्द को नींद आ गई और वह ज़ौकोर, पत्थर के पास सो गया और वह एक ख्वाब देखने लगा—'एक दूध की गहरी नदी वह रही है, उसके किनारे-किनारे, दोनों तट पर सोने की अशालिकाएँ बनी हुई हैं; तमाम अशालिकाओं और प्रासादों के द्वार, वातायन; वहती नदी की ओर, उन्मुक्त खुले हैं। और सब दर-वाज़ों पर, अपने पूर्ण शृंगार में, युवितयाँ खड़ी हैं। उपर अशालिकाओं पर विभिन्न प्रकार के मीठे सुरीले वाद्य-यंत्र वज रहे हैं। उन्मुक्त वाता-यनों पर रमिखयाँ अञ्जलियों में पुष्प लेकर मुस्कराती हुई नदी की ओर देख रहीं हैं।

नदी के तट पर गोविन्द श्रौर विजय में लड़ाई हो रही है। लोग गम्मीरता से दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। विजय दौड़-दौड़कर गोविन्द पर चोटें कर रहा है, गोविन्द मुस्कराता हुआ, उसकी चोटों को सँमालता हुआ उस पर दाँव कर रहा है। उसी समय विजय के किसी सिपाही ने छिपकर गोविन्द को, नदी की श्रोर, धक्का न दे दिया। गोविन्द दूध की नदी में गिर गया। उसी समय ज़ैनब चिल्लाती हुई गोविन्द के साथ नदी में कूद पड़ती है।

इस तरह से दूध की नदी वह रही है उस पर एक चौकोर शक्त में फूलों की सेज विछी हुई है श्रीर उस फूल के सेज पर गोविन्द, ज़ैनव के साथ लेटा हुन्ना नदी में बहता जा रहा है। ऋडालिकान्नों से न्नन्वरा संगीत न्ना रहा है। वातायनों से रमिएयाँ हँस-हँसकर बहते हुए गोविन्द न्नीर ज़ैनव के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं।

गोविन्द उस चौकोर पत्थर के पास सोता हुन्ना, इस तरह एक रूमानी स्वप्न देखता जा रहा था। स्वप्न में, दूध की नदी में, फूलों की सेज पर सोता हुन्ना वह न जाने किस लोक वहता चला जा रहा था।

स्वप्न में गोविन्द थोड़ी देर के बाद और देखने लगा कि इन्द्रा चाँदी की किश्ती पर बैठी हुई, सोने की पतवार से उसे सँभालती हुई उसके और जैनव से साथ-साथ चलने लगी है।

इसी तरह गोविन्द अपनी नींद की बेहोशी में खप्न देखता जा रहा था और उसी समय उसके कान में बहुत तेज़ ज़ैनब को पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वस्तुतः चार बज गए थे, इन्द्रा और ज़ैनव राजधाट पर आकर गोविन्द को ढूँढ़ रहीं थीं। ज़ैनव रह-रह के, ऊँचे खर में पुकारती थी—''ओ पगले गोविन्द! कहाँ चले गए जी!"

ज़ैनब की आवाज, 'नीले बन' में गूँज उठती थी और उसकी प्रातिध्विन, रोनी को स्पर्श करती हुई, सोते हुए गोविन्द के कान में टकराती थी। उस समय स्वप्न देखते हुए गोविन्द को लगता था कि दूध की नदी में फूलों की सेज पर ज़ैनब गीत गा रही है।

फिर इधर-उधर, परेशान होकर, गोविन्द को ढूँढ़ती हुई इन्द्रा बार-बार पुकारती थी—''गोविन्द! .... त्र्रो गोविन्द...बोलते क्यों नहीं जी!''

इन्द्रा की आवाज, महल से टकराकर फूल पौधों की काड़ियों और कुंजों को स्पर्श करती हुई गोविन्द के स्वप्निल कानों में सुनाई पड़ती थी—मानो स्वप्न में इन्द्रा गोविन्द से कह रही थी कि गोविन्द ! तुम मेरी नाव में बैठ जाओ ! तुम्हें भूख लगी होगी !

35

3le

श्रंत में इन्द्रा ने परेशान ज़ैनब से कहा — "ज़ैनब ! एक बात मुनो ! में एक जगह गोविन्द को श्रौर ढूढ़ती हूँ।" यह कह कर इन्द्रा बाहरी ज़ीने से 'शीशमहल' के ऊपरी मंज़िल पर चढ़ने लगी श्रौर ज़ैनब महल के उत्तर श्रोर मौलश्री श्रौर श्रशोक की छाया कुंज की श्रोर बढ़ने लगी।

दूर ही से ज़ैनब, उस चौकोर पत्थर के पास एक अजनबी सूरत को पागलों की तरह सोते हुए देखकर चिल्ला उठी। और ज़ोर से इन्द्राको पुकारते हुए कहने लगी—"इन्द्रा बहन !...मैं तो मर गई आह !!" "क्या है ज़ैनब !" इन्द्रा महल के ऊपरी मंज़िल से, रेलिंग के सहारे मुक्कर ज़ैनब को देखने लगी, ज़ैनब डर के मारे महल की ओर माग कर चली आ रही थी।

बात यह हुई कि गोविन्द पत्थर के पश्चिम श्रोर, सटकर सोया था श्रीर रोनी की श्रोर से पूर्वी हवा बहने के कारण, पत्थर पर बिछे हुए फूल, इंद्रकर गोविन्द के ऊपर श्रा गए थे। इस तरह से दूर से, बेखबर सीया हुश्रा गोविन्द, लगता था जैसे कोई देवता या भूत फूलों का लिहाफ श्रोदकर सो गया हो!

सहमी हुई ज़ैनब, इन्द्रा के साथ चौकोर पत्थर की ख्रोर बढ़ रही थी। इन्द्रा, सावधानी से पैर आगो बढ़ा रही थी लेकिन सहसा चौंककर एक गई और सहम कर ज़ैनब से कहने लगी—"यह कोई आदमी इस तरह छिपकर सोया हुआ है!"

"विजय तो नहीं है !" ज़ैनब ने डरकर कहा ।

"वही हो सकता है !"

ज़ैनव ने यह सुनते ही पास से एक बड़ा-सा पत्थर उठाकर उस गर मारना चाहा, उसी समय गोविन्द ने ऋँगड़ाई ली ऋौर उसपर पड़े ए फूल नीचे गिर गये। ज़ैनव उसी तरह पत्थर को हवा में ताने हुए सुम खड़ी रह गई ऋौर इन्द्रा ने खिलखिला कर हँसते हुए कहा—नव! गोविन्द पर पत्थर न मारो।"

गोविन्द श्राँखें मीचता हुश्रा उठ बैठा श्रौर गंभीरता से इन्द्रा श्रौर जैनव को देखा, फिर चौकोर पत्थर से श्रपने ऊपर उड़े हुए फूलों को देखकर मुस्करा दिया।

"यहाँ क्यों इस तरह पागलों की भाँति सो गए थे !" ज़ैनव ने ज़ोर से पत्थर को रोनी में फेंकते हुये, कहा।

"भई, माफ़ करना," गोविन्द ने खड़े होते हुए कहा, "मैं बहुत पहले यहाँ आ गया था। समय काटने की इच्छा से मैं इसी सतरंगी पत्थर को सातरंग के फूलों से दकने लगा, दकने के बाद मैं इसकी अपूर्व सुन्दरता को देखता-देखता याहीं पास ही सो गया। और एक अजीव सा ख्वाव देखने लगा।"

"तेकिन फूल से तो तुम ढके हुए थे ?'' ज़ैनव ने बीच ही में 🍍 बात काटते हुए कहा।

"मैंने ख़ुद तो नहीं, हवा से उड़कर ये सारे के सारे फूल सुम्पपर आ ढके थे।"

यह सुनते ही जैनब हँसते-हँसते लोटपोट होने लगी और उसके साथ इन्द्रा और गोविन्द भी हँसने लगे । च्राणभर में सम्पूर्ण राजधाट एक बहते हुए संगीत'के वातावरण की तरह भर गया ।

"इस चौकोर पत्थर पर फूलों की सेज लगाकर क्या सोच रहे थे ?" इन्द्रा ने हँसते हुए पूछा ।

"इस फूल के सिंहासन पर राजकुमारी तारामती बैठती !" ज़ैनब ने मुस्करा कर मज़ाक किया।

"नहीं, . . इन फूलों पर राजकुमार विजय वहादुर राणाप्रताप सिंह को बैठाता।" गोविन्द एक साँस में कह गया, "....इस फूल के सिंहासन पर, ज़ैनब मैं तुभे बैठाने को सोच रहा था!" यह कहकर गोविन्द, बच्चों की तरह एक लटकती हुई मौलश्री की डाली से लटककर फूल गया।

ţ

"गोबिन्द, देखो पागलपने की बात मत करो !" जैनब ने रूठकर कहा, श्रीर मुड़कर पीछे देखा; कुमारी इन्द्रा रोनी के किनारे एक नाव को ठीककर रही थी।

'ज़ैंनव ने हँसते हुए गोविन्द से फिर कहा, ''तुम पागल हो ! तुम पागल हो !!''

इस तरह से ज़ैनब कहती जाती थी ऋौर गोविन्द के इकटा किए हुए फूलां को मुद्धी में भर-भर के, ज़ोर-ज़ोर से गोविन्द पर फेंकती जाती थी।

गोविन्द मौलश्री की लचकती हुई डाल पर सूलता हुन्ना कहता जाता था—"ज़ैनब, मैने एक खूबसूरत सपना देखा है, एक दूध की गहरी नदी वह रही है। उसके किनारे-किनारे सोने के ऊँचे-ऊँचे महल वने हैं। इस श्रीर तुम नदी के ऊपर खूबसूरत फूल के सेज पर सोते हुए न जाने कहाँ बहते हुए चले जा रहे हैं!"

"गोविन्द, ख्वाब की बातें न करो," ज़ैनब ने फूलों को सुडी में मसलते हुए कहा, "सच्ची दुनियाँ की बातें करो; विजय तुम्हारा कितना खूँख्वार दुश्मन है।"

"सच ! ज़ैनब !!" गोविन्द ने लचकती हुई डाली को छोड़ते हुए कहा भू "इस बात को भी मैंने खबाब में देखा है, विजय से और सुम से उसी ब्रूध की नदी के किनारे लड़ाई हो रही है। किसी ने सुमे धोखे से धका देकर उस नदी में गिरा दिया था और मैं फूलों पर तुम्हारे साथ उस नदी की सतह पर बहने लगा था।"

उसी समय इन्द्रा ने, नाव पर बैठकर ज़ैनब ऋौर गोविन्द को युकारा। गोविन्द ज़ैनब के साथ ऋाकर धीरे से नाव पर बैठ गया।

"गोविन्द; तुम्हें ज़ैनब ने सचमुच मार दिया क्या ?" इन्द्रा ने बात को बढ़ाते हुए कहा, "क्यों तुम इतने गंभीर हो गए ?"

"नहीं, कोई बात नहीं।" गोविन्द ने बनावटी हँसी हँसते हुए कहा, "ऋष लोग आराम से इधर बैठिए मैं नाव खेता हँ।"

धरती की त्राँखें १०७

यह कह कर गोविन्द ने इन्द्रा से डाँड़ ले लिया श्रीर मुस्कराते हुए नाव को रोनी की धार में ले जाने लगा।

"राजधाट कितना रमणीक है!" गोविन्द ने कहा, "लगता है, जगतपुर की प्रकृति और शोभा इसी एकान्त में अपना रूप सँवारती है।"

"ज़ैनव ! तुम्हें यह जगह कैसी लगी ?" इन्द्रा ने पूछा ।

मैंने तो इससे अञ्छा जगह कहीं देखी नहीं,'' ज़ैनव ने कहा, तिबयत हो रही है कि इसी 'नीले बन' में छिप जाऊँ और हमेशा के लिए ग़ायब हो जाऊँ।''

"क्यों ऐसी क्या आक्राक आगई !" गोविन्द ने कहा, "--क्यों, ज़ैनब मेरा ख्वाब तुभे अच्छा नहीं लगा !"

"बिल्कुल नहीं, या खुदा तू ऐसा ख्वाब किसी को न दिखा," ज़ैनब ने चिढ़ते हुए कहा, "यहाँ कुछ काम की बातें करो; बेकार वातें मत करो!"

.गोविन्द मुस्कराता हुत्रा, किश्ती को तेज़ी से त्रागे बढ़ा रहा था। इन्द्रा त्रीर ज़ैनव दोनों गंभीर थीं।

उस पार पहुँचकर, तीनों रोनी के कगार से ऊपर जाकर, एक भुर-मुट में बैठ गए। श्रौर तीनों एक दूसरे को देखने लगे।

"गोविन्द, क्या तुम और ज़ैंनव पहले से ही परिचित थे १'' इन्द्रा ने पूछा "नहीं,'' गोविन्द ने कहा, ''मेरी और ज़ैंनव की पहली मेंट, पहला परिचय इतने नाटकीय ढंग से हुआ था कि जिसकी अनुभूति सुभे है, या उस दूटे हुए मन्दिर के खंडहर को होगी; जिसकी छाया में पहली बार, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था।''

"तुम वहाँ स्रकेले पूजा करने गए थे!" इन्द्रा ने स्राप्त्रचर्य से पूछा। गोविन्द ने शरमा कर उत्तर दिया, "हाँ, पूजा ही समिक्तए। पिता जी स्रीर दीदी बार-बार मंदिर में पूजा करने के लिए विवश करते थे, कहते थे कि बेटा! इसी मंदिर की पूजा स्रीर भगवान ने तुम्हें बी० ए० कराया है। स्रगर एम० ए० हो सकोगे तो सिर्फ इन्हीं देवता स्रों से भीख

माँग कर ! लेकिन मुक्ते न जाने क्यों गाँव के मंदिर में जाने से लज्जा बगती थी...इसीलिए उस रात को सब से छिप कर, सबसे अलग खंडहर के देवता के पास गया था।"

ज़ैनब सहसा उठकर गोविन्द के पास आकर बैठ गई और सब की बातों कों छीनती हुई, असीम जिज्ञासा से कहने लगी, "आह! मैं कितने दिनों से एक बात पूछने के लिए सोचती थी, पर बार-बार भूल जाती थी...गोविन्द, मुक्ते आज बता दो!"

"म्राखिर वह बात क्या है ?" गोविन्द ने कौत्हल से पूछा ।

"उस दिन या उस दिन के बाद मैंने पूछा भी नहीं, न तुमने वताया..गोविन्द, तुम किस लिए, किस आरजू को लेकर उस दिन—मन्दिर के खंडहर में पूजा करने गए थे ?"

गोविन्द गंभीर होकर चुप हो गया। वह अभी नहीं चाहता था कि जैनन उससे यह प्रश्न करती। गोविन्द अपनी उदास आँखों से रोनी की ओर देखने लगा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह धीरे से जैनन को कहीं अकेले में ले जाता और धीरे से उसके कान में अपनी आरज् को कह देता। उसी समय जैनन ने फिर कहा, "गोविन्द! क्या सोच रहे हो; क्या वह आरज् किसी से बताने लायक नहीं ?"

"सब से बताने लायक है," गोविन्द ने गंभीरता से कहा, "जैसा जगतपुर का विश्वास है कि उस खंडहर में दिल से पूजा करने पर आदमी की कोई इच्छा पूरी होती है, मैं भी एक इच्छा, अपना एक स्वम लिए हुए उस मन्दिर के खंडहर में गया था। और बताया न, बह मेरी इच्छा मेरा स्वम यह है कि मैं एम ० ए ० करूँ!"

"एम॰ ए॰ करूँ !" इन्द्रा ने त्राश्चर्य से कहा।

"जी हाँ, मैं उस दिन, देवता से यह भीख साँगने गया था कि वे मेरे रचक हों, मैं इसी जुलाई में एम० ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश के रहा हूँ।" "किस विषय से एम० ए० करोगे ?'' इन्द्रा ने पूछा । "इतिहास से ।''

गोविन्द ने पास ही से एक बड़े से फूल को तोड़कर अपनी सुड़ी में लेकर मसल दिया और गंभीरता से इन्द्रा को देखकर, ज़ैनब की स्रोर सुस्करा दिया।

"गोविन्द त्ने बड़ी ख़ुशी की बात सुनाई; तुम ज़रूर एम॰ ए॰ करो," ज़ैनब की नर्गिसी आँखों में कुछ घुल उठा था, वह बुलबुल की तरह प्यार से कहती जा रही थी, "गोविन्द, तुम्हारी आरज़् पूरी हो, लेकिन में तो समक्ततीं हूँ गोविन्द, कि तुम्हारी यह छोटीसी आरज़्, महज़ इन्द्रा बहन के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है!"

''ठीक कहती हो, ज़ैनब !" गोविन्द ने धीरे से कहा।

"ठीक नहीं कहती हूँ, मुनो गोविन्द !" ज़ैनव ने असीम विश्वास तथा अधिकार से कहा, "गोविन्द मुनो, तुम इसी समय बहन इन्द्रा के पैरों को खू लो; और एक बार इतनी ज़ोर से हँस दो कि सारा नीला वन तुम्हारी हँसी से गूँज उठे।"

गोविन्द ने श्रमीम श्रद्धा से, बढ़कर चाहा कि वह इन्द्रा के पैरों को मस्तक से स्पर्श कर ले ; उसी च्रण इन्द्रा ने उठ कर गोविन्द को श्रपनी पवित्र बाहुश्रों में रोक लिया ; श्रीर फिर गंभीरता से मुस्कराते हुए कहा "गोविन्द भाई ! ईश्वर मालिक है। तुम जरूर एम० ए० करो...।"

उसी समय ऊपर डाली पर कोई पत्ती धीरे-धीरे गाने लगा। जैनब ने पास की डाली से एक जंगली गुलाब के फूल को तोड़कर, ऊपर पत्ती के पास उछालते हुए कहा, "गाने वाले परिन्दे !..ले!! तेरे नगमे के लिए तुक्ते यह फूल इनाम देती हूँ!"

पत्ती, फड़फड़ा कर उड़ता हुआ आकाश की ओर चला गया, जैनब ने रोनी में दूसरा फूल तोड़कर फेकते हुए कहा—"अब चलो, उस पार चलें!" माँग कर ! लेकिन मुक्ते न जाने क्यों गाँव के मंदिर में जाने से लज्जा लगती थी...इसीलिए उस रात को सब से छिप कर, सबसे अलग खंडहर के देवता के पास गया था।"

ज़ैनब सहसा उठकर गोविन्द के पास आकर बैठ गई और सब की बातों कों छीनती हुई, असीम जिज्ञासा से कहने लगी, "आह! मैं कितने दिनों से एक बात पूछने के लिए सोचती थी, पर बार-बार भूल जाती थी...गोविन्द, सुक्ते आज बता दो!"

'आखिर वह बात क्या है ?'' गोविन्द ने कौत्हल से पूछा। ''उस दिन या उस दिन के बाद मैंने पूछा भी नहीं, न तुमने बताया..गोविन्द, तुम किस लिए, किस आरजू को लेकर उस दिन—

मन्दिर के खंडहर में पूजा करने गए थे ?"

गोविन्द गंभीर होकर चुप हो गया। वह अप्रभी नहीं चाहता था कि जैनन उससे यह प्रश्न करती। गोविन्द अपनी उदास आँखों से रोनी की ओर देखने लगा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह धीरे से जैनन को कहीं अकेले में ले जाता और धीरे से उसके कान में अपनी आरज् को कह देता। उसी समय जैनन ने फिर कहा, "गोविन्द ! क्या सोच रहे हो; क्या वह आरज् किसी से बताने लायक नहीं ?"

"सब से बताने लायक है ," गोविन्द ने गंभीरता से कहा, "जैसा जगतपुर का विश्वास है कि उस खंडहर में दिल से पूजा करने पर आदमी की कोई इच्छा पूरी होती है, मैं भी एक इच्छा, अपना एक स्वप्न लिए हुए उस मन्दिर के खंडहर में गया था। और बताया न, बह मेरी इच्छा मेरा स्वप्न यह है कि मैं एम ० ए ० करूँ!"

"एम॰ ए॰ करूँ !" इन्द्रा ने आश्चर्य से कहा ।

"जी हाँ, मैं उस दिन, देवता से यह भीख माँगने गया था कि वे मेरे रक्तक हों, मैं इसी जुलाई में एम० ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश हो रहा हूँ।" "किस विषय से एम० ए० करोगे ?'' इन्द्रा ने पूछा। "इतिहास से।''

गोविन्द ने पास ही से एक बड़े से फूल को तोड़कर अपनी सुद्धी में लेकर मसल दिया और गंभीरता से इन्द्रा को देखकर, ज़ैनब की स्रोर सुस्करा दिया।

"गोविन्द त्ने बड़ी ख़ुशी की बात सुनाई; तुम ज़रूर एम० ए० करो," ज़ैनब की नर्गिसी आँखों में कुछ घुल उठा था, वह बुलबुल की तरह प्यार से कहती जा रही थी, "गोविन्द, तुम्हारी आरज़् पूरी हो, लेकिन मैं तो समक्तती हूँ गोविन्द, कि तुम्हारी यह छोटीसी आरज़्, महज़ इन्द्रा बहन के आशीर्वाद से पूरी हो सकती हैं!"

"ठीक कहती हो, ज़ैनब !" गोविन्द ने धीरे से कहा।

"ठीक नहीं कहती हूँ, सुनो गोविन्द !'' ज़ैनब ने असीम विश्वास तथा अधिकार से कहा, "गोविन्द सुनो, तुम इसी समय बहन इन्द्रा के पैरों को छू लो; और एक बार इतनी ज़ोर से हँस दो कि सारा नीला वन तुम्हारी हँसी से गूँज उठे।"

गोविन्द ने असीम श्रद्धा से, बढ़कर चाहा कि वह इन्द्रा के पैरों को मस्तक से स्पर्श कर लें; उसी ज्ञुण इन्द्रा ने उठ कर गोविन्द को अपनी पवित्र बाहुक्यों में रोक लिया; और फिर गंभीरता से मुस्कराते हुए कहा "गोविन्द भाई! ईश्वर मालिक है। तुम जरूर एम० ए० करो...।"

उसी समय ऊपर डाली पर कोई पत्ती धीरे-धीरे गाने लगा। जैनब ने पास की डाली से एक जंगली गुलाब के फूल को तोड़कर, ऊपर पत्ती के पास उछालते हुए कहा, "गाने वाले परिन्दे !..ले!! तेरे नगमे के लिए तुमे यह फूल इनाम देती हूँ!"

पची, फड़फड़ा कर उड़ता हुआ आकाश की ओर चला गया, जैनक ने रोनी में दूसरा फूल तोड़कर फेकते हुए कहा—"अव चलो, उस पार चलें!"

गोविन्द अपलक इन्द्रा के पैरों की अोर देख रहा था। इन्द्रा मुस्कराती हुई ज़ैनव को देख रही थी और ज़ैनब अब गुलाब के फूलों को तोड़-तोड़ कर गोविन्द के ऊपर फेंकती जाती थी और बच्चों की बरह कह रही थी।

"गोविन्द,...समक्त लो !... अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज; दास मलूका कह गए उसके दाता राम!"

इन्द्रा हॅसती हुई ज़ैनब से लिपट गई! गोविन्द शर्माता हुन्ना रोनी की त्रोर सुड़ गया और घीरे से कगार को पार करता हुन्ना नाव पर बेट गया। गोविन्द को सचमुच लग रहा था कि वह श्रवमी श्रपने चौकोर पत्थर के पास वाला ख्वाब देख रहा है—वह दूध की नदी में, फूलों की सेज पर, ज़ैनब के साथ बहता-बहता एक ऐसी दुनियाँ में पहुँच रहा है जहाँ की घरती हमेशा फूल और फलों से ढकी रहती है, जहाँ का श्राकाश हमेशा गाता हुन्ना वहाँ के रहने वालों को मन चाहा बरदान देता रहता है। जहाँ कोई किसी को भी देख कर प्यार से शरमा जाता है। इन्सान-इन्सान से गले मिलकर हमेशा श्रमर रहता है।

इन्द्रा और ज़ैनव को बैठा कर, गोविन्द नाव को रोनी के उस पार ते जा रहा था और सोच रहा था—रोनी हमेशा इसी तरह बल-खाकर बहती रहती, गोविन्द ज़िन्दगी भर इस नाव पर बहन इन्द्रा और श्रञ्छी ज़ैनव को बिठा कर खेता रहता और एक दिन उसकी किश्ती उस स्वमों की दुनियाँ में पहुँचती जहाँ घरती गाती है, चाँद मुस्कराता है, हवा मुहब्बत का पैगाम लाती है। इन्सान अपनी कमाई करता है और उसे अपनी कमाई का उचित इनाम मिलता है। जहाँ अगर इन्सान की आँखों में कभी आँसू आ जायँ; तो घरती फट जाय, बायुमंडल में त्सान आ जाय; आसमान शरम से पिघल जाय।

गोविन्द रोनी को पारकर हँसता हुआ कगार पर खड़ा हो गया और उन्मुक्त पलकों से पश्चिम दिशा की ओर देखने लगा, तब तक

उसके दाएँ-वाएँ, जिज्ञासा से ज़ैनव श्रीर इन्द्रा खड़ी होकर, गोविन्द की दृष्टि की श्रोर देखने लगीं।

"क्या देख रहे हो, गोविन्द !" जैनव ने पूछा ।

"देखो, पश्चिम के उस कोने से काले-काले वादल उठ रहे हैं, यह आषाढ़ महीने की वाँकी घटा है !"

"तो इससे क्या हो गया ?..उन वादलों में क्या देख रहे हो ?" । इन्द्रा ने पूछा

"उन बादलों में नयी खेती की नयी पुकार है, वे वर्षा के पहले बादल हैं। वे नए आकाश की नयी मुस्कान हैं, ज़ैनब, वे धरती के मुहाग हैं.....वहन इन्द्रा,...मैं उन उठते हुए काले बादलों में सिन्दूर की इतनी लाली देख रहा हूँ कि जिससे जगतपुर की धरती क्या, सारी धरती की सूनी माँग रॅंग उठेगी।"

"तुम कितने भावुक हो उठते हो, कभी-कभी !'' इन्द्रा ने कहा, "लगता है कि कालिदास की तरह, इन पहले बादलों को देख कर कोई श्रीर 'मेंघदूत' लिख डालोंगे !''

"बहन! मैं कालिदास की तरह ऋकेला नहीं हूँ, लगता है कि मैं कितने बड़े काफ़िले के साथ चलता रहता हूँ।"

तीनों रोनी के कगार पर बैठ गए , श्रीर पश्चिम की श्रोर उठते हुए बादलों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। हवा का बहना बंद हो गया श्रीर भीरे-धीरे वायुमंडल में उमस बढ़ने लगी! गरजते हुए बादल श्राकाश में फैलने लगे!

"कितना मगलकारी है!.. आज अषाढ़ की वर्षा होगी !"

गोविन्द ने उठकर, मौलश्री की एक लचकती हुई टहनी को चूम लिया ! ज़ैनव, पास ही से फूल तोड़ कर इन्द्रा को देती हुई कहने लगी—"एक बादशाह था, वह इतना फ़ैयाज़ श्रौर खूबस्रत था कि वह जिधर देख लेता था, उधर एक जन्नत वस जाती थी। श्रासमान उसे देख कर मुक जाता था, चाँद और सितारे, उसे देख कर शरम जाते थे, लेकिन, .. आह ! वह बहुत जल्द पागल हो गया और उसने एक लोमड़ी से शादी कर ली !"

"त्रौर उसकी शादी में सिर्फ़ ज़ैनब ही एक चींटी पर चढ़कर बरात गयी थी!"

गोविन्द ने कीच ही में हँसते हुए कह दिया। ज़ैनब ने हँसते हुए एक वड़े से फूल को ज़ोर से गोविन्द पर फेंका, पर दूसरे ही च्या वह डर से चीख उठी। फूल को ज़ोर से फेकते समय उसके दाएँ हाथ में वँधी हुई ताबीज़ न जाने कहाँ खुलकर गिर गई। ज़ैनब सहमी हुई गोविन्द को देखकर अपनी ताबीज़ ढूढ़ने लगी।

''क्या हो गया तुम्हें ?'' गोविन्द को ग्राश्चर्य होने लगा।

"मेरी दुःश्रा की ताबीज़ न जाने कहाँ गिर गई १ • में श्रव मर जाऊँगी · · · · में नहीं जी सकूँगी १ ' ज़ैनव की वाग्गी में श्रधी-रता थी।

''त्र्रोह! हो !!· 'क्या हो गया, एक पैसे की ताबीज़ गिरने में · · · फिर बन जायगी!"

इन्द्रा और गोविन्द दोनों ज़ैनव को समकाते हुए उसकी ताबीज़ को ढूँढ़ने लगे। ज़ैनव डर से अधीर हो गई, इन्द्रा और गोविन्द दोनों मुस्करा रहे थे। उस समय ज़ैनव ने अशान्त होकर कहा—"वह मेरी ताबीज़, बहरा इच के एक फक़ीर की दी हुई थी; उस ताबीज़ के रहते, राजकुमार विजय मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अहा ! अब क्या होगा गोविन्द ? उस पर तो अम्मी ने मेरा नाम भी लिख दिया था !"

"कुछ नहीं होगा, क्या बच्चों की तरह परेशान होती हो, ज़ैनब! इन ताबीज़ों में क्या रक्खा है!" खो जाने दो!"

" " खो जाने दो ! खो जाने दो !!" ज़ैनब ने चिढ़ते हुए कहा।

"क्या हो गया, तुम्हें ज़ैनव !'' गोविन्द ने कहा, ''दूसरे की दी हुई दुश्रा श्रौर ताबीज़ पर भरोसा रखना, इन्सान की सबसे वड़ी कमजोरी हैं ! ज़ैनव तुम तो वहादुर हो ! देखना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा ।'' श्रौर गोविन्द ने धीरे से उसकी ताबीज़ उठाकर श्रपने पास रख लिया ।

उस समय, आकाश में काले बादल छागए थे। जल्द से जल्द पानी वरसने वाला था। धीरे-धीरे हवा वहने लगी थी। तीनों जगत-पुर की ओर, तेज़ी से बढ़ने लगे थे। गाँव के पास पहुँचकर तीनों अलग-अलग रास्तों से चलने लगे थे लेकिन तीनो एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। सहसा वड़ी-वड़ी बूँदें गिरने लगीं। तीनों तेजी से अपनी-अपनी पट्टी की ओर वढ़ गए। दो दिन लगातार वर्षा हीने के बाद तीसरे दिन नई सुबह हुई। आसमान में वर्षा के बादल नहीं थे, सिर्फ़ कहीं-कहीं सफेद और सुर्ख रंग के वादल रह गए थे।

गोविन्द अपने घर से निकल कर छोटी पट्टी की ओर जा रहा था। उसे अजीब-सी उदाली लग रही थी वह अभी बड़ी पट्टी में चल रहा था। वह वार-वार घरों के आगे-पीछे जाकर रुक जाता और थोड़ी देर चुप रह कर उद्विमता से वालों पर हाथ फेरकर आगे वढ़ जाता।

गोविन्द बड़ी पट्टी को पार करते-करते उदासी से एक जगह पर खड़ा हो गया श्रोर सोचने लगा, पहली वर्षा हुई है, श्राद्रा नच्चत्र दो दिनों तक वरसता रहा, फिर भी ये घर चुप क्यों हैं! इन घरों में चिक्कियाँ क्यों नहीं चल रही हैं अ वारहमासे क्यों नहीं गाए जा रहे हैं ? ... पहली वर्षा के स्वागत में क्यों सबके श्रोंठ चुप हैं ? ... इन तमाम घरों में बच्चे श्रीर लड़िकियाँ, फूला डालने के लिए क्यों नहीं मचल रही हैं ?

गोविन्द ने सोचते-सोचते, सटके से पृथ्वी की स्रोर देखा, उसमें स्राद्रता त्रा गई थी। पृथ्वी की हरी सुस्कान, में प्रकृति का स्रनुपम संदेश त्रा गया था। दूर खेतों की हरियाली, स्रौर बड़ी पट्टी की उदासी को देखता हुन्ना, गोविन्द खीमकर, तेज़ी से छोटी पट्टी की स्रोर बढ़ने लगा।

छोटी पट्टी में प्रवेश करते समय, गोविन्द की उत्सुक ग्रात्मा फिर बैठने लगी। इस पट्टी में तो मौत की खामोशी थी। लगता था, जगतपुर सो गया है या कहीं चला गया है। गोविन्द सुडी बाँधे, इधर-उधर देखता हुन्ना सोचने लगा—'इन नीम ब्रौर ग्राम की डालों पर क्या हो गया ? इन पर भूला डालकर पेंग मारने वाले, सावनी गाने वाली कहाँ चुप हो गई हैं ? गोविन्द सूने खेतों की त्रोर देखकर चिन्ता से सोचने लगा—'खेतों में दौड़ते हुए हल क्यों नहीं चल रहें हैं ? वे पागलों की तरह दौड़ते हुए किसान भाई कहाँ हैं ? असे चारो स्रोर सन्नाटा है ? असे तक उनकी नींद नहीं दूटी है ? असे वे इतने बेखवर सो गए हैं ? असे अ

गोविन्द तेज़ी से सोचता हुन्ना किशन के घर की न्रोर जाने लगा। उसे दुःख हो रहा था, 'ब्राह! 'वे सब न्रहीर न्नौर कुर्मी भाइयों की न्नावाज़ें कहाँ हैं ? ' ' '

'वे संगीत भरी पुकारें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं—काका! श्री काका! '''' टेढ़वा खेत में पानी वाँघ देना! '''' वड़का दादा '' हो ! '''' वड़के गाटे में जल्दी वीज पहुँचा देना। ''' पत्ती दीदी, ''' सुन रही हो न! ''' वीज को पानी में मसल कर किसी चीज़ से दबा देना।...वड़की काकी! श्रो वड़की काकी! '....डीह बाबा को ज्योनार चढ़ा देना...देवतन वावा को कुछ मनौती मान देना....में उत्तर के मिषया की श्रोर हल लेकर जा रहा हूँ!'

गोविन्द इन श्रावाज़ों को सोचता जा रहा था श्रौर तेज़ी से किशन के घर की श्रोर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था, वह जगतपुर में नहीं चल रहा है। वह एक ऐसे गाँव से गुज़र रहा है, जिसमें एक वहुत बड़ा तूफान श्राया था श्रौर श्रमी-श्रमी समाप्त हुश्रा है। गोविन्द ने किशन के दरवाज़े पर पहुँचते-पहुँचते, एक ऊँची श्रावाज़ से पुकारा— "किशन !.... किशन, यार कहाँ छिपे हो ?"

त्र्यौर गोविन्द विना किशन के किसी उत्तर की प्रतीचा किए हुए, उसके घर में सीधे प्रवेश कर गया। सामने से किशन त्र्या रहा था।

"जगतपुर में क्या हो गया है, किशन ?" गोविन्द ने गंभीरता से पूछा।

"जगतपुर की हालत अञ्छी नहीं है, गोविन्द !" किशन ने उदासी से कहा।

''क्यों बात क्या है ?''

"जगतपुर भूखों मरने जा रहा है !" किशन की वाणी में दर्द था। लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है !" गोविन्द ने आश्चर्य से कहा, "लेकिन क्या जगतपुर के सब भूख से मर जाएँगे ?"

''सब तो नहीं,.....लेकिन हाँ, अन्न की दशा, जगतपुर में खराब है। मानता हूँ कि नीची पट्टी में गेहूँ, जौ, मटर, धान कोदो, जड़हन वगैरह के बखार भरे हैं, लाल साहब की भी यही दशा हो सकती है। शेख पट्टी में लोग कारीगरी से जी रहे हैं। कुछ लोगों के पास थोड़ा अन्न भी है। बड़ी पट्टी में चार-छ घर वालों के पास अन्न हो सकता है। छोटी पट्टी में भी हमारे दो-चार घरों की इज्ज़त निवह सकती है; लेकिन और बाक्नी जगतपुर की हालत खराब है गोविन्द !....और..!''

"श्रीर नहीं, मेरी एक बात सुनो ' ' ' किश्तन, !'' · · · · गोविन्द ने गंभीरता से कहा, 'श्रव क्या किया जाय ? · · · इधर श्राद्वी दो दिनों तक वरसंता रहा है · · · ' जगतपुर की नई फ़सल की तैयारी भी करानी है, बोलो किशन, तुम क्या कह रहे हो ?"

किशन गंभीर होकर नीचे देख रहा था। गोविन्द के दोनों कान जलने लगे थे। उसने किशन के दोनों कंघों को ज़ार से हिलाते हुए फिर पूछा—''वोलो किशन क्या कह रहे हो ? · · · · क्या सोच रहे हो ? ? · · ·

फिर दोनों चुप हो गए। सहसा बगल के कमरे से, गोविन्द की दूल्हन मामी, अपनी ओहनी को, सर पर सम्हालती हुई, किशन और गोविन्द के वीच में आकर खड़ी हो गईं, और धीरे से कहने लगीं— "आप लोग सुमे जगदीशपुर, मेरे नैहर जाने दीजिए .... में वहाँ से कम से कम दो गाड़ी—धान, जड़हन, मक्का, कोदो, साँवा वगैरह के वीज ला सकूँगी।"

गोविन्द को लगा मानो उसके जलते हुए गले में, कोई अमृत बनकर वरस गया हो। उसने प्यार से भाभी को देखा और जी कर कहा, "कितनी अच्छी हो भाभी! • • • • • • नुम राधे के साथ सुवह जगदीशपुर जाओ!"

"हाँ, नैहर जाने का एक श्रच्छा वहाना मिल गया !" किशन ने श्रपनी चिन्ता से उकता कर, धीरे से मज़ाक कर दिया । "हाँ, वहाना ही समभो ! • • • • '' भाभी ने कुछ रूठते हुए कहा, "जिसे दो चार" दिन भी श्रकेले घर न रहा जाय ! • • • • वह श्रपनी दूल्हन के साथ चले • • • • या • • • • एक श्रीरत श्रीर रख ले !"

"नहीं, मेरी बहुत अञ्बंधी भाभी ! ' ' कल सुबह ' बहुत तड़ के जगदीशपुर चली जायगी !'' गोविन्द ने कहा, "और जैसे तुम अपनी बैलगाड़ियों के साथ, थकी जगतपुर लौटोगी ' ' में तुम्हे शर्वत घोलकर पिलाऊँगा, सब्बो तुम्हें पंखा क्लोगी और किशन भाभी के पर दबाएगा !''

पारो (भाभी) लजा से घूँघट वड़ाकर, मुस्कराती हुई अन्दर चली गईं। गोविन्द किशन को देखता हुआ फिर गंभीर हो गया।

"जगतपुर को भूख से मरने से कैसे वचाया जायगा ?" गोविन्द ने पूछा "इसी को तो मैं सोच रहा हूँ !" किशन ने धीरे से कहा।

"लेकिन तुम तो चिन्ता कर रहे हो, किशन !"

"हाँ · · · ः इसमें चिन्ता की एक वहुत वड़ी वात है गोविन्द !''

''वह क्या है ?'' गोविन्द ने ऋातुर होकर पूछा।

"राजकुमार विजय कल ही से सब पिट्टियों के सरपंचों को बुलाकर, जगतपुर को थोड़े से सूद पर खाने के लिए अपनाज देने के लिए कह रहा है, और मुफ़्त में बोने के लिए फिर वीज देने को कह रहा है!"

"यह नहीं हो सकता ! जगतपुर को मैं श्रव नीची पट्टी का शिकार नहीं बनने दूँगा।" गोविन्द आवेश में किशन के घर से बाहर हो गया। किशन ने अपनी लाठी उठाई और वह दौड़ कर गोविन्द के पीछे हो गया।

गोविन्द तेज़ी से छोटी पट्टी को पार कर रहा था। वह सब सूने घरीं को देख नहीं रहा था; किसी भी घर में कज्री-सावनी नहीं गाई जा रही थी, किसी घर से संगीत भरी चिक्कियों की घुरघुराहट नहीं सुनाई दे रही थी। सब चुप थे! बच्चे सो रहे थे, ग्राधिकतर रो रहे थे, माँ से मचल रहे थे—खेलने के लिए नहीं, फूला डालने के लिए नहीं, रोनी को तैरने के लिए नहीं, बन में ग्राँख-मिचौनी खेलने के लिय ग्राखाड़ा खोद कर उसमें कुस्ती लड़ने के लिए नहीं; वरन् भूख मिटाने के लिए; सिर्फ पेट भरने के लिए।

गोविन्द तेज़ी से चला आ रहा था। कितने लोग दरवाज़ेपर खड़े होकर ऊँचे स्वर में गोविन्द को बुरी-बुरी गालियाँ दे रहे थे! कितनी औरतें उसको बहुआ दे देकर ऊँगिलियाँ फोड़ रहीं थीं। कितनी खामोश निगाहें गोविन्द को देख-देख कर दया से भर जातीं थीं, कितनी फाटक के पास, मुख पर शरमाता हुआ घूँघट डाल कर—गोविन्द को देखती जाती थीं। कितने उसे देख-देख कोध और मुँमलाहट से आँखें मूँद ले रहे थे। कितनीं बहुआ, साथ ही साथ कितने मंगल आशीर्वाद भी उसे मिल रहे थे।

वे दोनों, नीचे धरती को देखते हुए चले जा रहे थे। सहसा कई बच्चों ने दौड़ते हुए, गोविन्द को घर लिया और गोविन्द से लियट कर कहने लगे—''हमें कहाँ से खाना मिलेगा?....लोग कह रहे हैं कि हत्यारे गोविन्द को मारकर उसी को खाया जायगा!"

गोविन्द ने बच्चों को प्यार से समकाते हुए कहा—''बच्चो !.. श्रादमी-श्रादमी को नहीं खाते !..घबड़ाश्रो नहीं..मैं शाम तक जगतपुर को खाने के लिए श्रन्न का प्रबंध करता हूँ ।..मैं तुम लोगों को भूख नहीं लगने दूँगा..बच्चो..जाश्रो..मैं श्रभी लौट कर श्राऊँगा!"

गोविन्द वच्चों से दूर होकर, अव दौड़ने लगा और शीघ ही लाल

 साहव की कोट पहुँचा । गोविन्द किशन के साथ कोट के पास खड़ा होकर कुछ सोचने लगा और फिर तेज़ी से मुड़कर ठाकुर के मन्दिर की ओर बढने लगा ।

मन्दिर के ब्रहाते में पहुँचकर गोविन्द धोरे-धीरे ठाकुरद्वारे में प्रवेश करने लगा। ठाकुरद्वारा सूना था, गोविन्द ने इधर-उधर देखा। किसी ने अभी अभी भगवान की पूजा, ब्रारती समाप्त की थी। गोविन्द ने यह सोच कर कि इन्द्रा अभी-अभी मन्दिर से अपने महल गई है; मन्दिर के वाहर निकल ब्राया और वरामदे से महल की ब्रोर देखने लगा, और फिर मन्दिर के सामने टहलने लगा।

फिर महल की श्रोर श्रपलक हिन्ट से देखता हुश्रा सोच रहा था कि वह तेज़ी से दौड़कर महल में घुस जाता श्रीर उस मंजिल पर चढ़ता हुश्रा इन्द्रा वहन को ज़ोर से पुकारता...फिर...फिर...।

सहसा इन्द्रा ने अपने महल से गोविन्द को देखा। गोविन्द अपनी उद्दिग्नता में टहल रहा था और थोड़ी ही देर में इन्द्रा गोविन्द को पुकारती हुई मन्दिर में आगई। गोविन्द और किशन ने मुककर अभिवादन किया, फिर गोविन्द ने धीरे से कहा—"इन्द्रा बहन!"

"क्या है, गोविन्द कैसे आए ?" इन्द्रा की वाखी में जिज्ञासा थी।

"में त्रापकी शरण में एक ऐसी पुकार लेकर आया हूँ, जिसमें जगतपुर की ज़िन्दगी है, गोविन्द की समस्या का एक मज़बूत पहलू है !"

"वह पुकार क्या है ?" इन्द्रा ने पूछा ।

"वह जगतपुर की धरती की पुकार है, बहन!" गोविन्द ने गम्भीरता से कहा, "जगतपुर को खाने के लिए अन्न नहीं है, फसल बोने के लिए बीज नहीं है।...उधर दूसरी ओर विजय का निशाना ठीक लग रहा है।..विजय जो चाहता था, उसे उसी तरह अनुकूल परिस्थिति मिल गई। वह भूखी जनता को ब्याज पर खाने से लिए अन्न देने क तैयार है, वह फिर इस फ़सल के लिए भी बीज देने को कह रहा है।"

"इसके लिए तुमने क्या सोचा है ?" इन्द्रा ने पूछा।

"वहन! मैं चाहता हूँ कि जगत पुर सदा के लिए राजा के हाथों में न विक जाए! तुम इस समय किस तरह जगतपुर को भूख से मरने से बचा लो..... मैं नई खेती के लिए नये बीज का प्रबंध कर लूँगा।"

इन्द्रा गंभीरता से शून्य में देखने लगी। गोविन्द श्रासीम करुणा से कहने लगा—''इन्द्रा बहन !...मैं इस वर्ष भी श्रापनी पढ़ाई का विलिदान दे सकता हूँ..लेकिन जगतपुर को भूख से बचाने के लिए में तुमसे भीख माँग रहा हूँ, बहन !''

''इतने ऋबीर क्यों हो रहे हो, गोविन्द !" इन्द्रा ने मुस्कराते हुए पूछा।

"श्रधीरता इस बात की है, कि कितने जगतपुरवालों के मस्तिष्क में विजय की वात श्रव भी तैर रही है। उनका विश्वास है कि श्रब संकट का मूल कारण में हूँ। मैंने ही उनके देवताश्रों को श्रप्रसन्न किया है, श्रौर मेरे ही कारण जगतपुर पर यह श्राफ़त श्राई है। इसलिए... श्रगर भूख से कोई मरता है...तो उसकी श्रात्मा तड़पती हुई सुमें, शायद हम सब लोगों को शाप देगी। हमारी सच्चाई उनके श्रंध-विश्वास के श्रागे क्या उत्तर दे सकेगी?"

"क्यों सच्चाई में शक्ति नहीं ?" इन्द्रा ने पूछा।

"में मानता हूँ सच्चाई में शक्ति है, लेकिन व्यवहारिक रूप में श्रंध-विश्वास में श्रधिक तीव्रता है—जैसे प्रेम की श्रपेत्ता घृणा में श्रिधक तीव्रता श्रीर शक्ति है!"

इन्द्रा श्रपने महल की श्रोर देखती हुई मुस्कराने लगी। उसने किशन से पूछा—"किशन! तुमने क्या सोचा है ?"

"में सोचता नहीं, सिर्फ तय कर लेता हूँ," किशन ने कहा, "मेरे पास जितना गल्ला है, मैं कमसे कम अपनी पट्टी वालों को खिला दूँगा।" "शावाश!" इन्द्रा ने प्रसन्नता से कहा, "गोविन्द में श्रमी श्रा रही हूँ!"

यह कह कर इन्द्रा तेज़ी से अपने महल की ओर वढ़ गई । गोविन्द ने किशन के दाएँ हाथ को मज़बूती से पकड़ते हुए पूछा—"क्यां किशन !..राजकुमार के गल्ला और मुफ्त बीज देने की बात पर, पिंट्यों के सरपंचों ने क्या कहा ?"

"उन्होंने कहा है कि, हम लोग सोच कर शीव्र उत्तर देंगे।" "
"वे क्या सोच रहे होंगे किशन ?" गोविन्द ने पूछा।

"तुम्हारी वार्तें और ज़मीदारी उन्मूलन, दोनों का प्रभाव उनके दिलों पर है और राजा की ओर से थोड़ा-सा असन्तोप उनके सोचने का विषय है!"

गोविन्द सोचते हुए अपने सर के उलक्ते हुए वालों को खींच रहा था और वह अपने मानसिक जगत में अस्वस्थ-सा होने लगा था; किशन ने चाहा कि गोविन्द शान्ति से मन्दिर में वैठ जाए...। पर गोविन्द ने अजीव परेशानी से कहा—"जगतपुर के वाहर और भीतर दोनों में त्फान चल रहा है, देखो मेरी किश्ती इस त्फान में वचती है या डूव जाती है।"

गोविन्द उद्विग्नता से मन्दिर के सामने टहल रहा था। इन्द्रा अपने एक नौकर के साथ गोविन्द के सामने आ गई।

''क्या है वहन इन्द्रा ?'' गोविन्द ने जिज्ञासा से पूछा ।

"ऋच्छा है," इन्द्रा ने ऋसीम उत्साह से कहा, "मैं इस समय आसानी से जगतपुर को तीन सौ मन गल्ला दे सकती हूँ—दो सौ मन गल्ला खाने के लिए और सौ मन गल्ला नए वीज के लिए, जिससे जगतपुर की नयी खेती होगी।"

"लेकिन यहाँ से सिर्फ़ दो सौ मन गल्ला मिल सकता है," इन्द्रा के साथ वाले आदमी ने कहा, "वाक्री ज़ल्ला तिलकपुर के खलँगे पर है। 'तो इससे क्या," इन्द्रा ने कहा, ''लोग वहाँ जाकर गल्ला उठवा लाएँगे !"

गोविन्द ने इन्द्रा के दोनों हाथों को पकड़ कर अपने मस्तक से स्पर्श कर लिया। किशन के मुख पर उत्साह की रेखाएँ उभर आई थीं।

''तिकिन गल्ला कैसे बँटवाया जायगा ?'' किशन ने पूछा। ''पिट्टियों में गोविन्द स्वयं जा-जाकर गल्ले को बटवाएँ, इससे अच्छा तरीक़ा और क्या हो सकता है ?''

इन्द्रा ने यह कह कर गोविन्द की बाँह पर फटी हुई कमीज़ में उँगली डालकर, अ्रजीब बचपने से फाड़ दी। गोविन्द ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। वह किशन को देख रहा था। उसी समय किशन ने कहा—''नहीं, इस तरह से गल्ला बँटवाने का तरीक़ा ग़लत है! गोविन्द के हाथों से गल्ला बटाना ठीक नहीं—मेरे ख्याल से गल्ला राजकुमारी इन्द्रा के हाथों से बँटना चाहिए!''

"क्यों वहन ठीक है न !" गोविन्द ने पूछा ।

"नहीं, यह नहीं ठीक है! इस तरह से स्पष्ट रूप से हमारे राज-घराने में लड़ाई छिड़ जायगी। अभी तो यह लड़ाई राजा और जगतपुर की है। फिर परिस्थिति और उलक्क जायगी!"

''ठीक है !'' गोविन्द ने सोचते हुए कहा, ''एक तरीक़ा, बहुत अञ्छा मेरे मस्तिष्क में नाच रहा है । गल्ले को बाँटने की जिम्मेदारी दो सरपंचों को देदी जाय और मैं एक सरपंच को लेकर तिलकपुर अनाज दिलवाने चला जाऊँगा !''

"यह तरीका सबसे अञ्छा है!" किशन और इन्द्रा दोनों ने समर्थन किया।

इन्द्रा अपने आदमी के साथ महल को चली गई। किशन और गोविन्द दोनों सरपंचों की खोज में निकल गए। गोविन्द किशन के घर पारो भाभी को जगदीशपुर भेजने की तैयारी में लग गया और किशन सरपंचों, के घर गया।

थोड़ी ही देर के वाद किशन ने लौटकर गोविन्द को सूचना दी कि सब सरपंच राजमहल में बुलाए गए हैं।

गोविन्द किशन को लेकर, उसी च्रण राजमहल—नीची पट्टी की ख्रोर वढ़ गया । नीची पट्टी में अधिक शोर था, लोगों के घरों में चिक्कियाँ चल रहीं थीं। लोग खेती की तैयारी में लगे थे। बच्चें और लड़िकयों के होंठों पर सावन की वहार ख्रा रही थी। गोविन्द, किशन के साथ नीची पट्टी में बढ़ता जा रहा था ख्रोर चारो ख्रोर से उसे च्यंग ख्रोर शाप की वौछारें मिल रहीं थीं।

गोविन्द के पागल कान केवल 'भूख, भूख' सुन रहे थे। श्राँखें केवल श्रनाज के दाने, श्रनाज के वोरों को देख रहीं थीं।

राजमहल के सबसे बाहरी ब्राहाते में पहुँचकर गोविन्द किशन को रोकतें हुए खड़ा हो गया। सामने थोड़ी दूर पर तीन सरपंच, सर मुकाए हुए चले ब्रा रहे थे।

गोविन्द ने आगे बढ़कर, जिज्ञासा से पूछा,

''क्या है ? · · · क्या हुआ ?''

"बुरा हुन्ना, राजा ने सवाई सूद पर खाने के लिए स्रनाज देने को कहा है!'' एक सरपंच ने कहा।

"लेकिन बुरा क्या हुआ ?" गोविन्द ने पूछा ।

"बुरा यह हुआ कि परिस्थितिवश हम लोगों ने इसे स्वीकार किया है। जगतपुर की जनता भूखों मरती जा रही है।"

"यह नहीं होगा," गोविन्द ने तेज़ स्वर में कहा, "जगतपुर का एक भी ख्रादमी भूख से नहीं मर सकता। मैं उनके लिए अनाज भीख माँगूँगा। मुफ़्त में उन्हें अन्न मिलेगा।"

"क्या यह हो सकता है ?" एक ने आरचर्य से कहा।

"यह हो गया, हो सकने की बात दूर छुट गई। स्राप लोग स्रभी लाल साहव के महल चिलये। सौ मन ग़ल्लो को स्रपनी-स्रपनी पट्टी में ले जाकर जो भूखे हों, जिनके पास ग़ल्ला नहीं है; उनमें हिसाब से बाँट दीजिये। स्रोर सौ मन ग़ल्ला, तिलकपुर में है। हम लोग वहाँ चलकर उस ग़ल्लो को भी जगतपुर में बाँट देंगे!"

"सच गोविन्द ! "यह क्या कह रहे हो ?" तीनों सरपंचों ने आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से कहा ।

"मैं सत्य कह रहा हूँ; यह श्रमाज जगतपुरवालों का श्रपना श्रमाज है, इस पर ब्याज नहीं है। ब्याज श्रीर सूद वाले श्रम्भ वे होते हैं जो वोरों में हमेशा के लिए भर दिए जाते हैं। जिनसे ऊँची-ऊँची छुल्लियाँ बनाई जाती हैं श्रीर उसके पास इन्सान के ढेर, श्रम्भ के लिए कराहते हुए मर जाते हैं।"

गोविन्द उन आदिमियों के साथ, नीची पट्टी को पार करता हुआ लालसाहव के महल की ओर बढ़ रहा था। गोविन्द और किशन के पैरों में उत्साह और विजय की गित थी। उन तीनों के पैरों में विश्वास और प्रसन्नता की तेज़ी थी।

महल के ऋहाते में पहुँचकर उन लोगों ने देखा, गृल्ला तैयार रक्खा हुऋा था। गोविन्द किशन के साथ वहीं रुक गया वे सब ऋपनी पट्टी ऋाकर बैलगाड़ियों से सारा गुल्ला लाद लाए।

महल से जिस समय आ्राखीरवीं गाड़ी लदकर भूखों की पट्टी जा रही थी, गोविन्द ने उस गाड़ी के पीछे-पीछे चलते हुए सुना—गाड़ी-वान मस्ती से एक बारहमासे का गीत, ऊँचे स्वर में दुहरा रहा था।

\* \* 4

शाम तक, तीनों पिट्टियों में गुल्ला बँट चुकने के बाद, गोविन्द ने कुछ प्रमुख लोगों से कहा कि आज रात के पिछले पहर में यहाँ से तिलकपुर चल देना है। और सर पर, घोड़ों पर, पीठ पर सौ मन गृल्ला लाकर जगतपुर में और वाँटना है।

जगतपुर में ज़िन्दगी त्रा गई, कव के मुरक्ताए हुए होंठों पर ऐसी मुस्कराहट दौड़ गई जैसे सूखी हुई पृथ्वी पर पहली वर्षा से धरती मुस्करा देती है। सब घरों में दीपक जले। सब घरों में चिक्कंयाँ चलीं। सब घर वालों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। सब लोगों ने गोविन्द को त्रपलक देखा।

उस रात को गोविन्द ने, सुबह पारो भाभी को जगदीशपुर जाने के लिए पूरी तैयारी कर दी। फिर काफ़ी रात को, गोविन्द अपने घर लौटा और खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। उसे रात के पिछले पहर में तिलकपुर जाना था; इसी बात को सोचते-सोचते उसे जैनव की याद आई और वह सीधे शेख पट्टी की ओर चल दिया।

गोविन्द ने ज़ैनव के घर पहुँचकर, अम्मी को आदाव किया। अम्मी उस रात को गोविन्द को देख इतनी खुश थीं कि उन्होंने प्यार से गोविन्द को अपने दामन में छिपा लिया। और उसके सर पर अपने हाथों को फेरती हुई उसकी ज़िन्दगी के लिए लाखों दुआएँ दीं, और उसे देखती हुई, उसकी राहत और खुशी के लिए कितनी वार पाक परवर दिग़ार परमेश्वर का नाम दुहराया।

गोविन्द थोड़ी देर अम्मी से वार्तें करता रहा, लेकिन उस समय तक ज़ैनी, गोविन्द को अपने पास बुलाने के लिए वीसों आवाज़ें दे चुकी थी।

गोविन्द श्रम्मी के कमरे से वाहर निकल कर श्राँगन में खड़ा हो कर इधर-उधर देखने लगा ! ज़ैनव ने पुकारकर कहा—"श्रो ढूढ़ने वाले ! • ज़ैनी वाजी इधर हैं !" गोविन्द दौड़ता हुश्रा दरवाज़े के परदे को हटाकर कमरे में बुस गया । उसी समय ज़ैनी ने यूँ प्यार की श्रदा से ज़ैनव के गाल पर धीरे से मारकर कहा—"शरीर कहीं की, मानती नहीं ! … मैंने लाख बार समकाया है कि ज़रा तमीज़ से किसी शरीफ श्रादमी के श्रागे मेरा श्रच्छा सा नाम तो न बिगाड़!"

"श्रच्छा ! श्रच्छा !!···शाहजादी जैंबुन्निसा ! श्रव खुश हो गईन !"

ज़ैनब ने मुस्कराते हुए यह कहकर, प्यार से ज़ैनी के कीमती बालों से अपना मुख छिपांलिया, और उसकी खामोश आँखों को चूम लिया; जिन्नें मोतियाबिन्द होने के नाते रोशनी नहीं थी, लेकिन बेहद बाहरी खूबसूरती अब भी थी।

ज़ैनी ग्रपने पलँग पर लेटी थी ग्रौर ज़ैनव कुछ बातें करती हुई उसके सर पर शायद तेल लगा रही थी। गोविन्द, दोनों को देखता हुन्ना, ज़ैनी के पास वैठ गया।

ज़ैनी बार-बार शरमाकर उठ बैठना चाहती थी लेकिन ज़ैनब हँसती हुई उसे उठने नहीं देती थी। ज़ैनी उसकी बत्तमीज़ी पर बहुत नाख़ुश थी, लेकिन उसी समय ज़ैंनब ने उसे बनाते हुए कहा— "श्राप लेटी रहें! " श्रपने तख़तताऊस पर श्राराम करें! श्राप सल्तनत की शहज़ादी! ज़ैंजुन्निसा!! मैं श्रापकी प्यारी बाँदी ज़ैनब! गोविन्द श्रापका निहायत ईमानदार बज़ीर! फिर श्राप बार-बार क्यों उठने की तकलीफ़ कर रही हैं ?"

गोविन्द हँसने लगा । ज़ैनी ने हार मानकर गोविन्द से अपने लेटे रहने की वत्तमीजी की माफ़ी माँगी और वह आधी लेटी हुई गोविन्द की ओर देखने लगी।

"वाजी ! क्या तुम गोविन्द को देख रही हो ?" ज़ैनब ने पूछा । "हाँ, महसूस कर रही हूँ और अपनी भीतरी आँखों से देख भी रही हूँ।"

''ऋच्छा, फिर गोविन्द की हुलिया बतास्रो !"

"नहीं ज़ैनव !" ज़ैनी ने असीम दीनता से कहा, "तू ही बतादे • त् • गोविन्द पर शायरी करती जा, मैं उसे महसूस करती जाऊँ।"

''मैं सिर्फ हुलिया ही बता सकती हूँ, शायरी तो तू ही करती है !'' ''श्रच्छा हुलिया ही बता !'' ज़ैनी ने कहा। "श्रच्छा ! सुनो, में वताती हूँ।" ज़ैनव ने कहा, "महसूस करो ' गोविन्द एक नौजवान, '''तक्रीवन '''चौविस साल की उम्र। '' न वहुत मोटा, '' यानी तोंद वाला नहीं '''मथुरा के चौबे की तरह, '''हाँ, ''न वहुत पतला, सीकिया पहलवान की तरह।

"हाँ, हाँ समभ रही हूँ · · · कहती जास्रो !" ज़ैनी ने क्विन्द को स्पर्श करते हुए कहा।

''हाँ · · श्रागे सुनो · · मेरे हाथ से पाँच हाथ, आधा वालिस्त, आधी उँगली, · • लम्बा ! · · उमरा हुआ छत्तीस इंची सीना, शेरों ऐसी कमर !"

"दर्ज़ीं को नाप बता रही हो क्या ?" ज़ैनी ने मुस्कराते हुए कहा।
"नाप नहीं, सुनती तो जाओ ! ' ' ' गेहुँ आ रंग, मरा हुआ मुख ' विखरे हुए बुँ घराले वाल ' ' ' मानो वर्षों से तेल और कंबी से में ट नहीं। चौड़ीं पेशानी पर परेशानी की लकीरें; पतले कान, उठे हुए। लम्बी काली भवें। बड़ी बड़ी कुछ सोचती हुई आँखें ' ' ' मानो कोई बेशकीमती चीज़ खो गई है। गालों पर किसी लाल चीज़ का अक्स, लगता है कहीं चाँटा खा गए हैं!"

"वड़ी शरीर हो ज़ैनव ! बत्तमीज़ कहीं की !! जास्रो मैं कुछ नहीं सुनूँगी।" ज़ैनी ने रूठते हुए कहा। गोविन्द खिल-खिलाकर हँस रहा था।

"श्रच्छा, बाजी रूठो नहीं, सुनो !" ज़ैनब ने कहा, "मैं ऐसी हुिलया बता रही हूँ कि तुम्हें महसूस करने में दिक्कत न हो, सुनो ज़रा र से सुनो ः । लम्बी उठी हुई नाकः ः जैसे जैसे • - •।

"जैसे-जैसे कुछ नहीं!" कहा, "बत्तमीजों की तरह शायरी कर रही है।"

''श्रच्छा जाश्रो, में कुछ नहीं बताती !'' ज़ैनब ने रूटते हुए कहा। "लेकिन शहज़ादी की फटकारों पर बाँदियाँ रूठती नहीं, मेरी प्यारी ज़ैनव ! एखलाक से बातें करनी चाहिए ! रूठो नहीं... अपनी बात तो पूरी कर लो !"

"क्या पूरी कर लूँ!" जैनव ने धीरे से कहा, "इस हट्टे-कट्टे चुपचुप्प बैठे हुए नौजवान का नाम गोविन्द है। इसके हाथ हैं, पैर हैं, ब्रॉल हैं, होठ हैं, दाँत हैं। खाता है, सोता है, चलता है। चप्पल, लम्बी घोती, लम्बा कुर्ता पहने है। बहुत होनहार और आला इन्सान लगता है; बस हुलिया खत्म हो गई।"

ज़ैनी श्रीर गोविन्द सीमा तोड़कर हँसने लगे 'ज़ैनब गोविन्द को देखती हुई मुस्कराने लगी।

"ज़ैनव ! बड़ी प्यारी लड़की है, गाविन्द !" ज़ैनी ने कहा ।

'हाँ, हाँ रहने दीजिए अब अपनी शायरी !'' ज़ैनब ने प्यार से ज़ैनी को रोकते हुए कहा, 'शरीफ़ों की तरह बाजी पहले गोविन्द से तो यह पूछ लेती कि बेचारा इतनो रात को यहाँ क्यों आया है, क्या सुसीवत है ?''

"कोई विशेष बात नहीं है,'' गोविन्द ने कहा, ''में आज ही रात को पिछले पहर में कुछ आदिमियों के साथ तिलकपुर गृल्ला लेने के लिए जा रहा हूँ।''

"ग्रौर कव लौटोंगे ?" ज़ैनब ने गंभीरता से पूछा। गोविन्द ने कहा—"सुबह सात ग्राठ बजे तक...।"

गोविन्द अपने वर जाने लगा। ज़ैनव उसे बाहर तक पहुँचाने आई। गोविन्द आसमान की तरफ इधर-उधर, तैरते हुए बादलों को देखने लगा! ज़ैनव ने मुस्कराते हुए चाँद की तरफ देखा और गोविन्द के दोनों हाथों को अपने सीने में चिपका कर धीरे से कहा— ''में चाहती हूँ कि इस समय आसमान में ये सब तैरते हुए बादल एक-एक करके चाँद पर टिक जाते और इस तरह आज का चाँद इन वादलों की मोटी तह में ढॅक जाता ?''

"तव क्या होता ?" गोविन्द ने मुस्कराते हुए पूछा।

ज़ैनव ने आसमान की तरफ़ देखते हुए कहा—''फिर घटाटोप आँधेरा हो जाता और मैं तुम्हारे साथ वड़ी पट्टी चलती, तुम्हारे पैर मलके तुम्हें मीठी नींद में मुला देती और तुम्हारे इन सूखे हुए वालों में तेल लगाकर घर लौट आती !''

गोविन्द ने यूँ मीठी श्रॅगड़ाई ली श्रौर उसने ज़ैनव के कॅथे से सूलती हुई श्रोद़नी को उसके सर पर रख दिया श्रौर फिर नीचे खींचकर घूँघट बना दिया। फिर गेविन्द ने ज़ैनव के हाथों को ज़ोर से दबाते हुए कहा—''श्रव लो, चाँद बादलों में छिप गया...देखो कितना घटाटोप श्रॅंभेरा हो गया।''

"लेकिन यह जो दूसरा आ्राफ़ताब निकल आया है!" ज़ैनव ने गोविन्द के मुख को छूते हुए कहा।

रेख पट्टी में लौटकर, गोविन्द जब अपने घर आया, उस समय सूरा बहन बहुत करुण स्वर से मीरा का एक भजन गारही थी। गीत को लय आँसुओं में इतनी मींगी लग रही थी कि गोविन्द अपनी चारपाई पर चिन्तित हो गया और उसे लगने लगा कि वह आँसू के किसी भरने में बह रहा है; और कोई उसके कानों में स्फुट स्वर से कह रहा है—यह विधवा के आँसू हैं, इन्हें जब रोना होता है तब गाने का बहाना करतीं हैं। और ईश्वर के भजनों को गाकर तड़पती हुई ईश्वर को ही शाप देतीं हैं कि मूर्ख ईश्वर ! भारत में पित के साथ उसकी बेकसूर दुल्हन को क्यों नहीं मार डालता !

गोविन्द यह सोचता-सोचता सो गया श्रीर रात के पिछले पहर में जब उसकी श्राँखें खुलीं, उसको मालूम हुश्रा कि बाहर दरवाज़े पर गोविन्द के साथ जाने के लिए, जगतपुर के लोग खड़े हैं। उसमें इन्द्रा की श्रोर से, तिलकपुर का ज़िलेदार भी था।

गे।विन्द सबके साथ रोनी को पार करके तिलकपुर की स्रोर बढ़, रहा था थोड़ी रात स्रौर शेष थी। गोविन्द सबसे स्नागे, कुछ बढ़ा हुन्ना चल रहा था। सहसा उसने देखा एक नौजवान त्रौरत बेतहाशा भागी चली त्रा रही है। गोविन्द त्रपनी जगह पर रुक गया त्रीर उस पागलों की तरह न जाने कहाँ भागती हुई त्रौरत को देखने लगा। जगतपुर के त्रौर लोग त्रपने रास्ते पर त्रागे बढ़ गये थे, श्रिर्फ गोविन्द त्रपना रास्ता छोड़कर उस दौड़ती हुई त्रौरत के सामने - खड़ा हो गया। त्रौरत रास्ता काटकर भाग जाना चाहती थी, तब तक गोविन्द ने त्रागे बढ़कर डर से काँपती हुई उस त्रौरत को पकड़ लिया!

ै ब्रौरत की ब्राखें रो रही थीं। उसका ब्राँचल ब्राँसुब्रों से भींगा था गोविन्द ने उसे पकड़ते हुए पूछा—"क्या हो गया है तुम्हें ?"

ज्रीरत हाँफती हुई, गोविन्द को अधखुली आँखों से देखती हुई चुप थी।

गोविन्द ने फिर पूछा—''कहाँ श्रकेली भगती हुई जा रही हो ?"

"तुमसे मतलब !... मुक्ते छोड़ दो .. " श्रौरत गुस्से श्रौर ताकत से गोविन्द को फिड़क देना चाहती थी ।

"मैं....सोना ताल में डूबने जा रही हूँ।" श्रीरत ने एक बार सारी ताकृत बटोरकर गोविन्द से दूर भागना चाहा पर दूसरे ही ज्ञ् वह गोविन्द के मज़बूत हाथों पर शिथिल होकर मुक गई।

"मत डूबो जाश्रो श्रपने घर लौट जाश्रो !" गोविन्द ने कहा। "पागल कहीं के !..मुक्ते छोड़कर श्रपने रास्ते जाश्रो, नहीं तो श्रमी मुबह हो जायगी..मैं तो मर ही जाऊँगी ''तुम मी मार डाले जाश्रोगे !"

यह कह कर श्रीरत, श्रपने हाथ, पाँव, पीठ, कमर पर लगी हुई चोट के घावों को दिखाने लगी। श्राखिर में उसने श्रपने पेट को दिखाया। पेट पर बहुत बुरी चोट लगी थी। उसका पेट टेढ़ा होकर एक श्रीर निकल श्राया था। गोविन्द ब्राँखों में ब्राँस लाकर उसके पेट की चोट पर ब्रपने हाथ फेरने लगा। ब्रौरत ने चीखकर गोविन्द के हाथ को दूर करते हुए कहा—''मेरे इस पेट को न छूब्रो . ...यह विधवा का पार्था पेट हैं, यह धरती का पाप है !…'' ब्रौरत की वाणी गिरती जारही थी, ब्रौर वह ब्रपनी वेहोशी में बुदबुदा रही थी, ''इस पेट में किसी का जलस्या हुब्रा मुहब्बत का चिराग था … वह मुमसे शादी करना चाहता था । ...में उसकी दुल्हन वनने वाली थी, ''लेकिन ब्राह …में' हिन्दू विधवा हूँ।'''

श्रीरत को एक हिचकी श्राई श्रीर गोविन्द की बँधी हुई हथेली खून से भर गई। श्रीरत ने लाँस कर श्राखिरी साँस में कहा—''वह भी.. श्राज रात को मार डाला गया '''मेरे सामने ''मुक्ते दिखाकर ''''।''

श्रीरत कुछ श्रीर कहने के लिए श्रपने हाथ-पाँच पटकने लगी । योविन्द ने उसे धीरे से धरती पर लिटा दिया । श्रीरत की श्राखिरी कराह से लगा, श्रासमान फट जायगा धरती घँस जायगी। पर श्रासमान फटा नहीं उस पर कितने चमकते हुए सितारों के साथ चाँद मुस्करा कर डूब रहा था। धरती फटी नहीं, उस पर कितने माहू, सेमर, श्राम, बरगेद, पीपर श्रादि के ऊँचे-ऊँचे पेंड हवा में मस्ती से भूम रहे थे।

श्रीरत का मुख सदा के लिए खुल गया था, उसमें से श्रव भी ताज़े दिल के खून बह रहे थे। उसकी श्राँखें सदा के लिए खुल गई थीं।

गोविन्द ने रोकर श्रौरत के खुले हुए मुख को प्यार से दबा कर बंद कर दिया श्रौर उसके बंद दोनों होंठों के बीच खून की पतली रेखा को •••—गोविन्द ने चूम लिया।

जगतपुर के लोगे दूर से गाविन्द को पुकार रहे थे। श्रौरत की खुली हुई श्राँखें, रोते हुए गोविन्द को समका रहीं थीं—जाश्रो •••• ये श्राँखें •••श्रपने नश्वर शरीर को छोड़कर धरती में समा जायँगीं श्रौर एक दिन •

•••धरती पर श्राकर एक ऐसे युग की प्रतीचा करती रहेंगी ••• जब इन धरती की श्राँखों में फिर से चिराग़ जलेंगे।—

ं गोविन्द दूर तक उस बोलती हुई शव को देखता रहा श्रौर उस च्चग उसने डर से श्राँखें मूँद लीं जब उसने देखा कि उस श्रौरत इसी शव के पास कुछ जंगली जानवर श्रा घिरे हैं।

गोविन्द च्या भर में दौड़ता हुन्ना जगतपुरवालों के साथ होकर चुपचाप त्रागे बढ़ने लगा।

श्रव तक सुबह नहीं हुई थी। गोविन्द, उदास अपने आदिमियों के साथ रेतीगंज, सुहादा, बैदोलिया आदि न जाने कितने गाँवों को पार कर चुका था। तिलकपुर अब नज़दीक आ गया था। गोविन्द को को अब सिर्फ तेनुआ, सीतारामपुर, चौरी गाँवों को पार करना था।

गोविन्द की श्रात्मा, उस श्रीरत की श्राँखों में श्राए हुए खून से भींग गई थी। उस श्रीरत की कच्ची मौत से उसके दिल में एक स्राख वन गया था! वह बार-बार तिलमिला कर सोचता कि वहशी इन्सानों की एक दीवार, शीशे की दीवार की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती। श्रीर वह उस दीवार में सिर के बल ठोकर मारकर उसके श्रारपार हो जाता। उसका बदन तमाम खरोंचों से लहू-लहू हो जाता श्रीर तब वह बहशी इन्सानों के उस पार देखता कि क्या है!

गोविन्द सीतारामपुर से स्रब चौरी पार कर रहा था। उसे स्रजीव थकान स्रा गई थी। वह गाँव में ही किसी खाली जगह में बैठकर थोड़ा स्राराम करना चाहता था, लेकिन स्रब सुबह होने वाली थी, लोगों का विचार हुस्रा कि चौरी गाँव के बाहर एक कुएँ पर स्राराम किया जाय।

गाँव के बाहर होते ही, लोगों ने दूर से ही तिलकपुर को देखा। गोविन्द को दूसरे ही च्रण लगा कि उस गाँव में गुहार लगी है! उसने 'ऊँचे स्वर में लोगों से कहा कि दौड़ो तिलकपुर में गुहार मची है। लोग सिर्फ वैठ ही पाए थे, श्रौर श्राराम को सोच रहे थे—लेकिन सव लोगों ने देखा तिलकपुर में श्राग लगी है। लोग गोविन्द श्रौर, ज़िलेदार के साथ वेतहाशा गाँव की श्रोर दौड़ने लगे।

गाँव में पहुँचते ही लोग यह देखकर, दुख से सहम गए कि आग लालसाहव के खलँगे में लगी है। लोग चिक्काते हुए आग बुक्ताने लगे। ज़िलेदार ने चिक्काकर गोविन्द से वताया कि आग ठीक-ठीक अनाज के वखार पर लगी है। वखार से ग़ल्ला किसी तरह बाहर नहीं निकाला जा सकता था, सिर्फ आग बुक्ताना गोविन्द के लिए एक विकल्प था।

गोविन्द बाहर से आग बुक्ता रहा था, थोड़ी देर में आग बाहर से बुक्त चुकी थी! उसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा कि आग भीतर गृल्ले के बखार में लग चुकी है। गोविन्द को लगा, जैसे बज्रपात हो गया। वह अपनी बेहोशी में लोगों के लाख मना करने पर मी पानी लेकर खिड़की के रास्ते से बखार के पास पहुँच गया और पानी डालकर वहाँ की बढ़ती हुई आग को बुक्ता दिया, लेकिन जिस समय वह खिड़की के रास्ते से बाहर लौट रहा था; धुएँ के मारे उसकी आँखें फूट रहों थीं, और वह बन्द आँखों से खिड़की को कृद रहा था कि उसके पैर नीचे कहीं फँस गए और वह सामने ही दहकते हुए आँगारे के पास गिर पड़ा और उसकी दोनों हथेलियाँ मुलस गई।

जिस समय लोगों ने गोविन्द को बाहर निकाला, वह बेहोश हो चुका था।

आग बुक्त गई और वह बाहर खुली हवा में लिटा दिया गया। जगतपुरवाले रोते हुए परेशान, गोविन्द को देख रहे थे। गोविन्द अपनी बेहोशी में, करवटें बदलता हुआ कह रहा था—'आग बुक्ताओ! गात्ता वचाओ गात्तपुर ले जाओ गात्तपुर वो जाओ गात्तपुर वालों को बाँट दो गात्रपा वालों को बाँट दो गात्रपा वालों व

बहुत तरक्कीबों के बाद, काफ़ी देर में, गोविन्द को होश श्राया। उसकी दोनों हथेलियों में दवा लगी थी श्रौर दर्द—जलन के मारे दोनों हाथ उठ नहीं रहे थे।

घोड़ों, बैलों और गाड़ियों पर लदकर ग़क्का जगतपुर की श्रोर - र्वाना हुआ, श्रौर जगतपुर के श्रादिमयों के साथ पीछे-पीछे गोविन्द भी चलने को तैयार था। तिलकपुर के लोग गोविन्द को रुकवाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर गोविन्द उनसे चमा माँगता हुआ, अपनी राह पर था।

दिन दोपहर से ज़्यादा ढल चुका था। हवा में काफ़ी लू के साथ लपटें आ रहीं थीं। गोविन्द दोनों हाथों को गले में एक पट्टी के सहारे सीने में टिकाए हुए धीरे-धीरे चल रहा था। उसका सारा बदन दर्द और थकान से मन्मना रहा था। सर इतना भारी लग रहा था कि वह चाहता था कोई एक लम्बी कील उसके माथे में आर-पार चुभा देता, जिससे उसका दर्द बदल जाता।

गोविन्द चौरी को पारकर; सीतारामपुर की अमराइयों से चल रहा था! वह अब बहुत धीरे-धीरे चलने लगा था, बैलगाड़ियाँ आदि गल्ले को लिए हुए काफ़ी आगे बढ़ गईं थीं। लोग बार-बार उसे किसी सवारी पर बिठाने के लिये कह रहे थे। उसे आगे, पैदल चलने से रोक रहे थे।

सीतारामपुर में, किसी तरह पहुँचकर, गोविन्द ने श्रपने साथियों से कहा, "श्रव द्वम लोग जाश्रो मैं श्राज इसी गाँव में रहकर श्राराम करूँ गा। द्वम लोग सावधानी से ग़ल्ले के साथ जगतपुर पहुँच जाश्रो। श्रगर ज़रूरत समक्तना तो पहुँचते ही न्यायपूर्वक सब में ग़ल्ले को बाँट देना, मैं कल बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा!"

गोविन्द साथियों को समकाता हुन्ना, गाँव के बाहर घनी महुन्नारी में त्रा गया था। त्रीर जिस समय गोविन्द साथियों से त्रालग होकर गाँव की स्रोर मुड़ा, उसे जल्दी जगतपुर पहुँचने की मोह लगने लगी। वह दूर खड़ा होकर जगतपुर जाते हुए ग़ल्ले के काफ़िले को देखने लगा। लोग दूर से घूम-घूम कर गोविन्द से पुकार कर कहते रहे थे—'गोविन्द! हममें से किसी की तुम्हारे साथ ज़रूरत है?...तुम्हारा स्रोकेले एक जाना ठीक है ?"

"हाँ, कोई खास बात नहीं है, मैं सुवह पहुँच जाऊँगा घवड़ाने की कोई बात नहीं !"

गोविन्द यह कह कर, फिर मुड़ा श्रीर श्रागे वढ़ते ही दायीं श्रीर देखा, एक नौजवान लड़का घनी महुश्रारी में कम से कम वीस बैठी हुई मैंसों में घिरा हुश्रा एक ऊँची मैंस को खड़ी करके दूध पी रहा था। गोविन्द श्रपनी जगह पर खड़ा हो गया, नौजवान श्रपनी मस्ती में मैंस के थन से श्रपने मुँह में घर-घर दूध गार रहा था श्रीर कुछ दूर पर एक नौजवान लड़की श्रपनी वकरी के लिए महुए की पत्तियाँ पीट रही थी, श्रीर जैसे ही उसकी श्राखें इस सैलानी नौजवान पर पड़ीं; वह दूर से ही मुस्करा उठी श्रीर उसके हाथ से उसका लम्बा बाँस ज़मीन पर गिर पड़ा।

वह अपने मास्म पंजों पर खड़ी होकर बिल्लियों की तरह, नौजवान की ओर चल पड़ी। वह रक-रक कर, अाने पंजों को दबाती हुई, मुख की बरबस हँसी को अपने दोनों हाथों से मींचती हुई, इधर बढ़ रही थी नौजवान मस्ती से, थन के नीचे, आँखें मूँदकर मैंस का गाढ़ा दूध पी रहा था।

लड़की धीरे से आकर, शिकारी विल्ली की तरह नौजवान के ठीक पीछे बैठ गई श्रौर अपने मनचले हाथों से, यूँ अजीव शरारत से नौजवान के कमर में ज़ोर से गुदगुदा कर हँसी से चीख उठी। नौजवान डर कर भैंस के नीचे ही लोट गया, और घवड़ा गया। लड़की हँसती हुई अपनी वकरी की ओर भागने लगी। नौजवान खुशी से चिल्ला उठा, "सोना!" सोना शरारत से हँसती हुई भगती जा रही थी, जवान उसे पुकारता हु श्रा पीछा कर रहा था। दोनों हँसते हुए दौड़ रहे थे। दूर से सोना की वकरी, कान उठाए हुए, मुँह में महुए की हरी पत्ती दवाए हुए, सोना को देख रही थी। जवान की भूरी भैंस, मुख में जुगाली की सफ़ेद गाज़ लिए हुए, सर उठा कर अपने पूरन को देख रही थी। श्रीर गोविन्द अपने दोनों हाथों को सीने में चिपकाए हुए, सोना, वकरी, मैंस, महुए के हरे पेड़ और धरती पर टपकता हुआ भैंस का सफ़ेद दूध देख रहा था। और अपने दिमाग़ में देख रहा था कि एक साथ, एक च्राण, आसमान में सूरज और चाँद दोनों निकल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं।

उसी समय गोविन्द ने देखा, पूरन ने पागलों की तरह हँसती हुई सोना को अपनी गोद में उठा लिया है और उसके हँसते हुए, शरारती आँख, नाक, ओंठ, गला, घुटने, जाँघ सबको चूमता चल रहा है। बकरी अपने मुख में अब तक महुए की हरी पत्ती दबाए हुए, पूरन की गोद में अपनी सोना को देख रही है, भैंस जुगाली बंद किए हुए, सफ़ेंद गाज़ से भरे हुए मुख को ऊपर उठाए, किसी को गोद में लिए हुए, अपसे पूरन को देख रही है।

पूरन ने अपने मुख को; सोना के सीने में गड़ा कर न जाने कितनी गहराई में छिपा लिया। सोना अपने दोनों हाथों से, ज़ोर- ज़ोर से पूरन के खुले हुए सिर पर चाँटे मार रही थी और हँसती हुई, गुस्से से छटपटाती हुई कहती जाती थी—"छोड़ मुके..दाढीजार!

मुभे छोड़ दे...बन्दर कहीं के !

अञ्छा, अगर नहीं छोड़ता...तो मैं अभी रोई ! अव रोई...छोड़ सुभे शैतान कहीं का !''

गोविन्द मुस्कराता हुन्ना इन्हें देख रहा था, श्रौर उसकी दिमाग़ी श्राँखें देख रहीं थीं कि चाँद श्रौर सूरज दोनों एक दूसरे की गोद में मो गए हैं, श्रौर उनके ऊपर श्रजीव तेज़ी से न जाने कितने सुनहरे बादल दौड़ रहे हैं। कभी चाँद निकल ऋाता है कभी सूरज, कभी एक मुस्करा उठता है कभी दूसरा, ऋौर कभी दोनों सुनहरे बादलों में छिप जाते हैं ऋौर एक सुनहरे ढ़ंग का ऋषेरा छा जाता है।

फिर गोविन्द ने देखा पूरन श्रौर सोना दोनों चुप होकर न जाने कहाँ छिप गए हैं, परन्तु दूसरे च्या उसने फिर देखा पूरन, सोना के मुख को श्रपनी गोंद में लेकर भैंस के थन के नीचे खोल दिया है । पूरन तेज़ी से सोना के मुख में दूध गार रहा था।

पूरन मुस्करा रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे, साना चुप थी, उसके बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। नोना की वकरी, हरी पत्ती चवा रही थी, पूरन की भैंस जुगाली करने लगी थी। गोविन्द के सामने की धरती मुस्करा रही थी। गर्म हवा में तरी ह्या गई थी, हिलती हुई पत्तियों में कोई गाने लगा था।

गोविन्द, उनसे श्राँखें बचाकर, दूर हटता हुश्रा, गाँव की श्रोर बढ़ने लगा। वह श्रव भी देख रहा था—नीला श्रासमान, दौड़ते हुए सुनहरें बादलों के बीच; एक दूसरे के दामन में छिपे हुए सूरज श्रीर चाँद, श्रीर मुस्कराती हुई घरती, जिस पर चलते हुए गोविन्द को लग रहा था कि वह फूलों की सेज पर चल रहा है श्रीर सुष्टि श्रंगार करके एक भीने चिलमन से दुनिया को भाँक रही है।

गाँव के बाहर ही एक बुढ़िया ने गोविन्द से पूछा—"बेटा कहाँ जाता है!"

गोविन्द ने रुककर उत्तर दिया—''इसी गाँव में किसी के दरवाज़ें पर श्राज रात काटना चाहता हूँ!''

"यह तुम्हारे हाथों में क्या हो गया है, बेटा?" बुढ़िया ने गोविन्द की स्रोर बढ़ते हुए पूछा।

"मेरी हथेलियाँ... स्त्राग से मुलस गई हैं।" गोविन्द ने कहा।

"त्रोह!, तुम त्राज मेरे यहाँ रह सकते हो, बेटा!" बुढ़िया ने कमर सीधी करते हुए कहा, "लेकिन में मुसलमान हूँ वेटा!..."

"कोई हर्ज़ नहीं माँ;" गोविन्द ने कहा, "मैं तुम्हारे ही यहाँ रहुँगा।"

बुढ़िया त्रागे-त्रागे त्रपने घर को जा रही थी त्रौर पीछे-पीछे गोविन्द चल रहा था। बुढ़िया कह रही थी, "वेटा, मैं तुम्हारे खाने का इन्तज़ाम बगल में गोकुल चौधरी के घर कर दूँगी क्रौर त्राराम से मेरे घर में सोना।"

• "नहीं, माँ मुक्ते विल्कुल भूख नहीं लगी है, नहीं तो मैं तुम्हारे ही घर खा सकता हूँ।"

"तब तो बड़ी ख़ुशी है बेटा, तुम्मसे किसी को आ्राज ज़िन्दगी मिल जायगी!"

"क्यों, माँ. क्या बात है ?"

बुिंद्या ऋपने घर के पास पहुँच रही थी ऋौर धीरे-धीरे कहती जा रही थी, "बेटा, इस गाँव में सौ घर हिन्दुऋों के बीच सिर्फ़ दस घर मुसलमान हैं।

बेटा ! मेरी एकलौती लड़की, कैंसर इन तमाम हिन्दू लड़िकंयों की सहेली थी। सब लड़िकयों के साथ गले मिलकर खाती-पीती खेलती थी। एक दिन मेरी मोली लड़की ने अपने घर हिन्दू सिखयों को दावत दी। खाना परोसा गया था, सब लड़िकयाँ अपने बनाए हुये खाने को देख रहीं थीं। उसी समय गाँव के चौधरी ने मेरे घर पर घावा किया। सब हिन्दू लड़िकयों को भगा दिया और उसने कसकर, मेरी कैंसर को एक चाँटा मारा और सुफे बुरी तरह से धमकाया। कुछ दिनों तक हिन्दुओं के घर और कुएँ से मेरा आग्रा-पानी बन्द रहा।"

बुढ़िया अपने दरवाज़े पर पहुँच रही थी और अपने भरे हुए गले से कहती जा रही थी, "वेटा !...तबसे मेरी क्रेंसर कभी-कभी बहुत रोती है, और वार-वार पूछती है—'श्रम्मी! क्या मैं नापाक हूँ।'... बेटा, मैं उसे बहुत समकाती हूँ कि हिन्दू और मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों को एक तरह की भूख होती है, दोनों एक ही तरह मरते हैं। पर बेटा, मेरी क्रैसर रो-रो के कहती है—नहीं, अम्मी, जिन हिन्दुओं के घर, मैं जन्म से नमक-पानी खाती आ रही हूँ, उन हिन्दुओं ने मुक्ते नापाक समक्तकर मेरे दिल पर चाँटा मारा है, हम नापाक हैं..कोई भी हिन्दू हमारे घर खाना नहीं खाता, फिर क्यों हम ऐसे गाँव में जिएँ,..बेटा, बार-बार कहती है कि अम्मी ! मुक्ते कहीं बहुत दूर लेकर चल,..जहाँ एक तरह के इन्सान होते हैं, एक तरह का दिल होता है।"

बुढ़िया श्रपने दरवाज़े पर खड़ी थी, गोविन्द उसके सामने खड़ा होकर उसकी श्राँखों में बरसते हुए बेबस श्राँसुश्रों को देख रहा था।

बुढ़िया श्राँसुश्रों को पोछती हुई, दालान के कोने वाले कमरे को खोल रही थी। कैंसर दरवाज़े पर छिपकर, दुख श्रौर दर्द से खामोश गोविन्द को देख रही थी, उसी समय गोविन्द ने बुढ़िया से कहा, "माँ मेरा नाम गोविन्द है, मुक्ते भूख लगी है; लेकिन मैं इस गाँव के किसी भी हिन्दू के घर का खाना नहीं खाऊँगा। माँ, मुक्ते भूख लगी है आज मैं कैंसर के हाथ से बने हुए खाने को खाऊँगा. श्रगर उसे इतराज़ न हो तो मैं उसकी थाली में खाऊँगा; उसकी श्राँखों में श्राये हुए श्राँसुश्रों को पी जाऊँगा।"

गोविन्द कमरे में, पलँग पर लेट गया था कैंसर दरवाज़े पर किवाड़ से चिपककर मानो से गई थी, श्रौर एक ख्वाब देखने लगी थी कि—'खूबसूरत श्रासमान से सितारों की एक मूलती हुई लड़ी ज़मीन पर श्रा गई है। कैंसर उस सितारों की लड़ी को श्रपने दोनों हाथों में कस कर मुलाने लगी है; श्रौर श्रासमान की श्रोर खिंचती गई है। सहसा श्रासमान में एक त्फ़ान श्राता है श्रौर सितारों की लड़ी वीच से टूट जाती है। कैंसर चीखती हुई ज़मीन पर गिरने जा रही है; उसी समय श्रचानक उसके घर पर श्राये हुए एक मेहमान ने कैंसर को श्रपनी मज़बूत बाँहों में रोक लिया है; श्रौर फिर कैंसर उसकी गोद में

उसी समय श्रम्मी ने कैसर की पीठ पर हाथ रखकर जगा दिया श्रीर उसे घर में ले जाती हुई कहने लगी—''बेटी !...श्राज तेरे घर पर एक हिन्दू मेहमान श्राया है श्रीर वह तेरे घर के खाने को कौन कहें, तेरी थाली में, तेरे साथ खाना खाने को कह रहा है।"

"सच ग्रम्मी!" क्रैसर ने दौड़कर श्रम्मी का गला चूम लिया।

'हाँ वेटो ... तू हिन्दुओं की तरह ही पाक है; जनत इसी जमीन पर है; त्रीर इन्सान भी इसी पर है। वह तुमे त्राज भिल गया। वह ब्राह्मण नहीं है, गोविन्द नहीं है, हिन्दू नहीं है, त्रीर सब कुछ भी है; वह तेरे साथ खाना खाएगा...वह तुमे जिलाने त्राया है।''

"सच, अम्मी!" क्रैसर अम्मी के गले से लिपट गई और नादान बच्चों की तरह पूछने लगी—

उसकी आँखें हमारी ही तरह हैं ? श्रीर लोगों की तरह ही वह साँसें लेता है ? वह कैसा है, अम्मी ?...उसकी तो दोनों हथेलियाँ वँधीं हैं ?..वह किसी और तरह होगा, अम्मी !...जिसे मैंने कभी नहीं सुना था...।''

श्रम्मी, क्रैसर के पीठ पर हाथ फेर रही थी श्रौर मुस्कराकर समभा रही थी—"नादान !...वह हमीं लोगों जैसा है,... उसकी हथेलियाँ मुलस गई हैं...उसे जल्दी खाना खिला, उसे भूख लगी है।"

''श्रम्मी जिस समय लौटकर गोविन्द के कमरे में गईं, वह पलँग पर लेटा हुआ, सीने पर दोनों हाथ रखकर, आखें मूँद चुका था। अम्मी पास बैठकर—गोविन्द को धीरे-धीरे पंखा फलने लगीं और वह अपनी नींद में बेहोश हो गया।

रात को चाँद निकला और सितारे शरमा गए। आसमान पर चाँद मुस्कराया और कैंसर गुनगुना उठी। रात को चाँद चमका और कैंसर ने एक वड़ी थाली में एक पाव मलाई की लस्ती का गिलास रक्खा, बड़े से कटोरे में छोटे छोटे नमकीन और पराठे रक्खे, एक रसदार सब्ज़ी के कटोरे के साथ एक सूखी तरकारी का छोटा-सा प्लेट रक्खा, छोटी-छोटी कटोरियों में श्राम, श्रम्ला के सुरब्वे रक्खे, श्रीर एक कटोरी में थोड़ा सा सिरका रक्खा, कच्चे श्राम की पीली चटनी के साथ वराल में थोड़े प्याज़ के क्रतरे रक्खे।

फिर क़ैंसर ने ब्रासमान की ब्रोर देखा, चाँद बच्चों की तरह इशारा कर रहा था। फिर कैंसर ने अपनी सुग़ली शिलवार को देखा, अपनी लम्बी कमीज़ को देखा, सर पर त्रोहनी ठीक कर, क़ैंसर ने फिर त्रास-मान की त्रोर देखा; सिवारों से भरे हुए त्रासमान में कितने छोटे-छोटे सूराख़ हो गए थे ऋौर उनमें से ऋमृत की नन्हीं नन्हीं बूँ दें, क्रैंसर की सजी हुई थाली पर पड़ रहीं थीं। क्रैसर मुस्कराई, ऋौर दोनों हाथों से थाली को उठाकर बाहर कमरे की स्त्रोर बढ़ने लगी। कमरे के बाहर, क़ैसर ने, अपने काँपते हुए हाथों से थाली को ज़मीन पर रख दिया श्रीर वह पसीने से तर हो गयी। लज्जा से सिमट कर सर्ख हो गयी। कैसर ने बाहर देखा चाँदनी जवान थी। कैसर ने कमरें में गोविन्द को देखा वह नींद की बेहोशी में था। क़ैसर ने फिर मुस्कराकर अपनी श्रोडनी सँभाली श्रौर कमरे में घस गई। चिराग जल रहा था और रोशनी भी जवान थी। क़ैसर ने गोविन्द को पाँव से सर तक देखा, उसे एक गुलाबी सिहरन आ गई। कैसर ने गोविन्द की दोनों पट्टी बँधी हुई हथेलियों को देखा और वह दर्द से पिघल गई।

क्रैसर ने खाने को ज्मीन पर रक्खा, श्रौर उसे पानी लाना याद श्राया। वह थाली को किस चीज़ से ढके, वह बेक्रार होकर इधर-उधर देख रही थी, गोविन्द सो रहा था। क्रैसर ने श्रपनी श्रोढ़नी उतार कर थाली को ढँक दिया श्रौर तेज़ी से घर में पानी लेने चली गई श्रौर वह जैसे ही तेज़ी से कमरे में घुसने लगी उसका वायाँ हाथ ढकी हुई एक किवाड़ में टकरा गया, गोविन्द जग गया। क्रैसर के हाथ से पानी का वर्तन

चिपका लिया। क्रैंसर लाज से गड़ गई श्रौर श्रपने क्दमों को पीछे हटाती हुई कमरे के वाहर चली श्राई। उसे श्रपने पर इतना गुस्सा श्रांया कि वह श्रपने की जी भर पीटे।

गोविन्द उठकर कमरे के बाहर देख रहा था ख्रौर बार-बार मुस्कराता हुआ सजी हुई थाली को देख रहा था। क्रैसर को बाहर अपने बाएँ हाथ पर गुस्सा आ रहा था, किवाड़ पर गुस्सा आ रहा था, अपनी ब्रोड़नी पर खीक रही थी; अपने पर कुँकला रही थी।

क्रैंसर अपनी ओड़नी में सिमटकर नीचे देखती हुई फिर कमरे में 'बुसी। वह नीचे देखती हुई खड़ी थी। गोविन्द चुपचाप क्रैंसर को देख रहा था और खामोशी का पहर धीरे-धीरे लम्बा हो गया।

"क़ैंसर!" गोविन्द ने धीरे से कहा।

"क्रैसर त्रालम !!" गोविन्द ने फिर त्रावाज़ दी।

"क़ैंसर, मुफे भूख लगी है !" गोविन्द ने बच्चों की तरह कहा, क़ैंसर ने अपनी ओढ़नी की आड़ से, गोविन्द को तिरछी आँखों से देख फिर निगाह नीची करके, थाली को देखकर मुस्करा उठी।

"तुम्हारे हाथों से पानी नीचे गिर गया, श्रच्छा ही हुत्रा," गोविन्द ने कहा, "जहाँ खाना खाया जाता है वहाँ पानी से चौका दे लिया जाता है।"

क्रैसर श्राँखों में सुस्कराई श्रौर श्रोंठों पर शरमा गई। श्रौर वह दौड़कर पानी ले श्राई। श्रौर खड़ी हो गई।

"क्रैसर, मुक्ते बहुत भूख लगी है !" गोविन्द ने कहा।

"यह पानी श्रौर खाना हाजिर है !" क्रैंसर ने गोविन्द को भरपूर श्राँखों से देखा । श्रौर उसकी श्राँखों गोविन्द पर टिक गई ।

"क़ैसर मुक्ते भूख लगी है!" गोविन्द ने फिर मचल कर कहा और इस बार क़ैसर गोविन्द की बँधी हुई हथेलियों को देख कर दर्द से भर गई। उसने गिलास को गोविन्द के ओंठों पर लगा दिया, गोविन्द ने अपना मुँह साफ़ किया ब्रौर पानी का एक घूँट पीकर फिर कहा, "मुफे भूख लगी है, कैंसर !"

कैंसर ने थाली को उठाकर पलँग पर रख दिया और भुककर पराठे के एक छोटे से दुकड़े में रसदार सब्ज़ी लपेट कर, हाथ को गोविन्द की ओर बढ़ा दिया। कैंसर का उठा हुआ हाथ गोविन्द के मुख से इतनी दूरी पर था, जितनी दूरी पर मुस्कराहट और हँसी रहती है। कैंसर का हाथ उठा था, उसकी आँखें नीचे देख रहीं थीं। गोविन्द का मुख खुला था उसकी आँखें काले वादलों को देख रहीं थीं जिनमें स्वाती नच्चत्र की बूँदे भरी रहतीं हैं, जो धरती पर गिरकर कहीं मोती बन जातीं हैं, कहीं मिण बन जातीं है और कहीं जिन्दगी बन जातीं हैं।

कैसर का हाथ उठा था, गोविन्द का मुख पास ही खुला था। कैसर ने मुस्कराकर गोविन्द की ख्रोर देखा गोविन्द ने बढ़ कर कैसर की ख्रांगुलियों में दवे हुए अमृत को, अपने खुले हुए मुख में भर लिया। कैसर खिलाती गई। गोविन्द खाता गया। कैसर के हाथ तेज़ी से उठते गए, गोविन्द का मुख बार-बार खुलता गया। कैसर मुस्कराती गई, गोविन्द उसे देखता गया। कैसर तिरछी निगाहों से कुछ पिलावी गई, गोविन्द खामोश होकर कुछ पीता गया! उसी समय कैसर का भारी हाथ उठा। गोविन्द का मुख भारी होकर, बंद हो गया कैसर ने भरी हुई आँखों से देखा।

"मुक्ते प्यास लगी है, क्रैसर !" गोविन्द ने कहा।

लस्सी भरे गिलास के साथ, क़ैसर का हाथ उठा श्रीर साथ ही साथ, गोविन्द पर उसकी निगाहें उठीं। गोविन्द का मुख बंद था श्रीर श्राँखें कुछ कह रहीं थीं।

"इसे पीजिए !"क़ैसर ने कहा।

"तुम पियो, क्रैंसर ! मैं तुम्हारा जूठ पीऊँगा ।"

"नहीं स्त्राप पीजिये !..."

"नहीं क़ैसर तब मुक्ते प्यास नहीं लगी है।"

"श्रन्छा, पहले श्राप पी लीजिए !... फिर मैं.. ।" कैंसर शरमा गई।

"नहीं, पहले तुम पियो, फिर मैं पीऊँ, नहीं तो मुक्ते प्यास नहीं!"
कैसर का हाथ उठा था, उसकी आँखें नीची होकर शरमा रहीं
थीं । कैसर का हाथ उठा था और वह सोच रही थी। कैसर का हाथ
उठा था और वह पसीने से तर हो रही थी। कैसर का हाथ उठा था
और जन्नत के दरवाज़े पर, खड़ी थी। उसी समय गोविन्द ने कहा
'कैसर! मुक्ते प्यास नहीं लगी है!"

क्रैसर नीचे बैठ गई श्रौर उसका हाथ उसकी श्रोढ़नी में छिप गया। वह गिलास को श्रपने श्रोठों पर ले जाकर; श्रोढ़नी में इस तरह सिमट गई जैसे श्रासमान से गिरती हुई स्वाती की नन्ही बूँद।

कैसर मुकी थी, और उसका बढ़ा हुआ गिलास गोविन्द के ओंटों पर, तिरछा तना हुआ था। गोविन्द कैसर के जूठ को पी रहा था और कैसर उसे पिला रही थी, गोविन्द पीता जा रहा था और बंद आँखों से देखता जा रहा था—एक रेगिस्तान था, जिसके बीचो-बीच एक नदी दौड़ गई उससे नहरें फूटों। रेगिस्तान हरा-भरा हो गया। बड़ी-बड़ी गेहूँ की बालियों वाली हरी खेती सुस्करा रही थी। फल और फूल के बगीचे फूम उठे। बहार ने आँगड़ाई ली। कैसर अपने खेतों के ऊँचे मचान पर बैठी है, गोविन्द पहरा देता हुआ ऊँचे स्वर से बाँसुरी बजा रहा है।

गिलास ओंठों से हट गया और गोविन्द, क्रैसर को देखने लगा।
"आप के इन हाथों में क्या हो गया था?" क्रैसर ने धीमी आवाज़
से पूछा।

"इन हथेलियों में थोड़ी सी ऋाग की लपट लग गई है।" "जल गई हैं!" कैंसर ने दर्द से कहां।

श्रीर वह जल्दी से कमरे के बाहर हो गई। गोविन्द बहुत धीरे-धीरे क्रैसर को पुकार रहा था। क्रैसर थोड़ी देर बाद लौटी, गोविन्द पलँग पर लेट गया था। क्रेसर मुक्कर गोविन्द की वॅथी हुई हथेलियों को खोलने लगी। गोविन्द ने परेशान होकर कहा—"क्रेसर तुम पलँग पर बैठ जाग्रो; मेरी हथेलियों में दर्द हो रहा है।"

कैंसर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, वह अब भी मुकी थी । गोविन्द ने फिर कहा—"कैंसर! बैठ जाओ, मेरी कमर में दर्द ही रहा है!"

कैंसर शरमाकर पलँग पर वैठ हुई श्रीर धीरे-धीरे हथेलियों को खोलने लगी। हथेलियाँ मुलसकर काली पड़ गई थीं; लेकिन खुदा का शुक्र था कि फफोले नहीं पड़े थे, कहीं वाव नहीं हुश्रा था। गोविन्द कैंसर को देख रहा था, कैंसर उसकी मुलसी हुई हथेलियों पर एक मरहम लगा रही थी। गोविन्द की नाक में भीनी-भीनी वेनाम ' ' जैसे एक कस्त्री की खुशब् श्रा रही थी। कैंसर जैसे-जैसे उसकी जलती हुई हथेलियों पर श्रानी ठएडी, सेमर की रूई की तरह मुलायम उँगली फेर रही थी; वैसे-वैसे गोविन्द को यूँ लग रहा था कि मानो ठंडी चाँदनी श्रापनी किरनों के हाथ से, श्रासमान की सतह पर लिख रही है ' मुह्ब्बत' जिसमें से इतनी खुशब् निकल रही है कि संसार वेसुध हो रहा है।

क्रैसर धीरे धीरे, मुलसी हुई हथेलियों पर, मानो वर्फ़ की पट्टी की तरह मरहम लगा रही थी और गोविन्द की आँखें क्रैसर को देखती-देखती ढँप गईं। क्रैसर नर्म पट्टी वाँध रही थी और गोविन्द वेखवर सो रहा था।

चिराग़ धीरे-धीरे जल रहा था। गोविन्द अपने ओंटों के मिलन विन्दु पर मुस्कान छिपाए, आँखों में परेशानी लिये सो रहा था। कैसर उसके सरहाने, उसके मुख पर मुकी हुई, गोविन्द के पतले ओंटों को देख रही थी। कैसर के ओंट गोविन्द के ओंटों से पहले इतनी दूरी अर थे जितनी दूरी पर हमारी आँख और कान है; पर अब धीरे-धीरे वह दूरी इतनी हो गई है कि जितना मुख खोलकर हँसते समय दोनों श्रोंठों की दूरी होती है।

ं कैंसर चाहती थी कि अब वह गोविन्द के जूठ को खाए उसके जतले श्रोंठों को चूमकर, ज़बान सख्त करके उसके मुख में ले जाकर... उसकी ज़बान चूम ले। वह बार-बार श्रपने मुख को गोविन्द के मुख के पास ले जाती पर सिहरकर ऊपर खींच लेती।

एक बार क़ैसर ने अपना मुख गोविन्द के ओंठों पर मुकाना शुरू किया, और सोचने लगी अभी सुबह हो जायगी...गोविन्द उठ जायगा ...और फिर...यह राही...और फिर यह मुसाफिर...कहीं दूर ..।

उसी समय क्रैंसर के क्योंठ, अचानक गोविन्द के ओंठों पर छू गये। क्रैंसर का मुख मानो बरबस उसके शरीर से कटकर गोविन्द के मुख पर क्रा गिरा।

गोविन्द चुप था; उसकी साँसें तेज़ हो ख्राई थीं। क्रैसर गोविन्द का जूठ खा रही थी ख्रौर गोविन्द क्रैसर के।

कैंसर के उमरे हुए सीने में जो कड़वी, दम घुटाने वाली तनाव पैदा हो रही थी, गोविन्द को लग रहा था जैसे वह उसके सीने की तनाव थी, उसकी साँसों की घुटन थी।

गोविन्द को लग रहा था, मानो धरती सफेद दूध की गाज की तरह हो गई है ऋौर वह क़ैसर को ऋपने दामन में लिये हुए धरती को चीरता हुऋा उसे एक ऐसी दुनियाँ में ले जा रहा है जहाँ क़ैसर ऋपनी ऋम्मी से जाने के लिये कह रही थी।

\* \*

उस रात को क्रेंसर जी गई थी और गोविन्द उसे छोड़, जगतपुर की ओर बढ़ रहा था। उसकी हथेलियों से दर्द और जलन जाती रही, और वह अपने दोनों हाथों को मुलाता हुआ, जगतपुर के समीप पहुँच रहा था। रोनी थोड़ी दूर पर वह रही थी श्रीर गोविन्द सोच रहा था कि वह जल्दी के नाते, रोनी के नाव-वाले घाट से न जाकर, राजघाट के समीप से, रोनी को तैर कर जगतपुर वहुत जल्दी पहुँच जाय।

गोविन्द रोनी के तट वाले जामुन के जंगल में पहुँच गया औं उसने दूर से देखा, रोनी के उस पार, ऊँचे कगार पर कोई लड़की खड़ी है, और अज़ीब वेकरारी में, इधर-उधर देखती हुई न जाने क्या करने. के लियें सोच रही है। गोविन्द ने माड़ियों से और कुछ आगे बढ़कर, खाफ नज़रों से देखा, वह ज़ैनव थी, जो अपनी शिलवार को घटनों तक खींच थी और अपनी ओड़नी के एक सिरे से अपने सीने को दक दूसरे सिरे से अपनी कमर को सम्हाले थी। उसका सर खुला था और उसके सर के लम्बे-लम्बे स्याह गेसू हवा में लहरा रहे थे।

वह पागलों की तरह रोनी में, उत्तर की स्रोर देख रही थी स्रौर बार-बार स्रपना हाथ उठाकर न जाने किससे कह रही थी—"मैं उस पार जाना चाहती हूँ स्रो, नाव वाले !...मुक्ते उस पार कर दो।"

गोविन्द ने आगे बढ़कर, एक मोटे साखू के पेड़ को पकड़कर रोनी में उत्तर की ओर देखा—एक लड़की, एक खूवस्रत करती को लिए हुए, उत्तर की ओर से इधर ही आ रही थी। गोविन्द उसे आँख मींच मींचकर पहचान रहा था, और करती नखरे से इधर बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही थी। ज़ैनब, बेक्रार हो बार-बार हाथ उठाकर पुकारती— 'मुमे उस पार कर दो।"

गोविन्द साखू के पेड़ से सटकर खड़ा था। कश्ती समीप आगई और गोविन्द ने पहचाना..तारामती, अकेली नौका लिए आ रही है और उनकी नन्हीं-सी, परी की शक्क वाली कश्ती ज़ैनव के सामने रकी हुई है।

ज़ैनव ने परेशान होकर कहा—''वहन मुफे उस पार जाना है।'' ''बत्तमीज़ कहीं की !..मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं...जो तुके उस तारामती ने यह कहकर, अपने डाँड़ को ज़ोर से पानी पर पटक दिया।

🖅 ''लेकिन, बहन मैं उस पार जाना चाहती हूँ।''

<sup>\*</sup> ंतरा नाम क्या है, बड़ी वाहियात लगती है तू !"

"मेरा नाम कुछ नहीं है !" ज़ैनब ने भुमलाते हुए कहा ग्रौर, ग्रं ग्रपने शिलवार को ग्रौर ऊपर चढ़ाकर, रोनी के कगार से, नीचे उतरने लगी। उसके पैरों में तेज़ी थी, ग्राँखों में परेशानी थी। वह जल्दी से रोनी में कूदकर, तैरती हुई उस पार पहुँचना चाहती थी। उसी समय तारामती ने, ज़ैनब को रोकते हुए कहा—"मुभे बता, तेरा नाम क्या है ? तब मैं तुभे उस पार कर दूँगी।"

"मेरा नाम कुछ नहीं है; मैं तैरकर उस पार जा रही हूँ।" ज़ैनब के पैर पानी में वे और वह रोनी की तेज़ धारा को देख रही थी।

"अपना नाम बता!" तारामती ने करती को ज़ैनब की ग्रोर बढ़ाते हुए कहा।

''मैं त्रापकी नौकरानी नहीं।'' ज़ैनव तिलमिला रही थी। श्रीर वह स्रपनी श्रोढ़नी को, पूरी की पूरी कमर में कसकर बाँध रही थी।

''लेकिन, रोनी यहाँ बहुत गहरी है, त् उसमें डूब जायगी—उस पार नहीं पहुँच सकेगी।"

''श्रापसे मतलब !''

ज़ैनव ने तेज़ी से यह कहकर, अपने पैरों को आगे बढ़ाना चाहा, उसी समय पार से एक गूँजती हुई आवाज़ आई—"ज़ैनव !"

ज़ैनव वहीं रुक गई। श्रीर बहुत धवरा गई। तारामती वार-बार उस पार देखने लगी श्रीर श्राश्चर्य से पूछने लगी—''तुम्हारा ही नाम ज़ैनव है ?''

ज़ैनव चुप थी और तारामती ग्रापनी कश्ती पर, ज़ैनव के समीप अा गई थी। "ज़ैनव तुम्हीं हो !" तारामती ने पूछा ।

''हूँ . . तो ! लेकिन उस पार से यह ऋावाज़ कहाँ से ऋाई !"

"त्रावो, में तुभे उस पार कर दूँगी! श्रौर तुम खुद ही देख लेना! होगा कोई!"

"नहीं, मैं उस पार नहीं जाऊँगी, मैं इसी रोनी के किनारे खड़ी रहूँगी।"

"क्यों, बात क्या है ?"

"लगता है, उस पार राजकुमार विजय छिपा है।"

"नहीं तो, में गंगा की क्सम खाकर कह रहा हूँ वह तो राजमहल में बीमार है!"

"बहुत श्रच्छा, काफ़ी बीमार है ?" ज़ैनव ने जल्दी से पूछा। "नहीं, थोड़ा ज़्काम हो गया है !"

ज़ैनव तारामती की कश्ती पर वैठ कर, उस पार जा रही थी। ज़ैनव उस पार देख रही थी त्रीर तारामती ज़ैनव को देख रही थी। तारामती ने पूछा—"उस पार कहाँ जा रही हो, ज़ैनव ?"

"ऊख देखने जा रही हूँ, "जैनव ने गंभीरता से कहा, "सुबह के वक्त उसमें नील गायें घुस जाती हैं।"

तारामती ने गंभीरता से कहा—"देखो, ज़ैनव !..इस समय तुम मेरी कश्ती में वैठी हो .. तुम भूठ नहीं बोल सकती !.. तुम गोविन्द को देखने नहीं जा रही हो ?.. बोलो ..!"

"नहीं..तो...मुफे.. नहीं तो !" ज़ैनव ने घवड़ाकर कहा ।"मैं ग्रापनी ऊख देखने जा रही हूँ ।"

"अच्छा, खैर! हटास्रो इन बातों को !" तारामती ने पूछा, "जैनव!..तुम्हें गोविन्द से प्रेम है! बोलो...!"

"मैं कुछ नहीं जानती !"

जौनव का मुँह लाल होगया। वह बहुत कमज़ोर लगने लगी थी

उसी समय तारामती ने कश्ती को रोक कर पूछा—''बोलो, तुम्हें गोविन्द से मुहब्बत है न !''

्र "मैं कुछ नहीं जानती, थोड़ा फ़ासला श्रौर है, मुफ्ते उस पार कर दो !" ज़ैनब ने तड़प कर कहा।

"नहीं, मैं जवाब चाहती हूँ 'तुम गोविन्द से प्रेंम करती हो न ! तुम उसे ... उस पार उसके रास्ते को देखने जा रही हो, न !.. वह 'जल गया है ''तुम उसे लेने जा रही हो न !''

वारामती कुछ सख्ती से पूछती जा रही थी। उसी समय जैनव भटके से खड़ी हो गई और रोनी में पागलों की तरह कृद पड़ी।

गोविन्द वेतहाशा, चिल्लाता हुआ रोनी में कूद पड़ा, श्रीर बच्चों की तरह हाथ-पाँच पटकती हुई ज़ैनब को सहारा देने लगा श्रीर धरती पर उसके पैर टिकते ही, गोविन्द ने ज़ैनब को अपनी गोद में भर लिया श्रीर पार लाकर, रोनी की कगार से ऊपर बिठा दिया।

ज़ैनव की साँसें तेज चल रहीं थीं, फिर भी उसने गोविन्द से धीरे से कहा—"देखो, तारामती हम लोगों के पास आ रही है, हम लोम कहीं और चले चलें।"

"ज़ैनव, वह हम लोगों का कुछ नहीं कर सकती ! "तुम आराम से हो न ?" गोविन्द ने घीरे से कहा और उसकी भींगी हुई ओढ़नी के एक लटकते हुए सिरे को निचोड़ने लगा।

तारामती एक ग्रजीव विश्वास से गोविन्द श्रौर ज़ैनव के पास श्राकर खड़ी हो गई। गोविन्द ने उठकर श्रमिवादन किया श्रौर ज़ैनव से कहा, "चलो; गाँव चलें!"

ज़ैनव उसी च्रण गोविन्द के साथ उठकर; रोनी के ऊँचे कगार के पीछे-पीछे चलने लगी।

ै तारामती ने कड़े शब्दों में कहा—''गोविन्द ! में तुक्तसे नाराज़ हूँ।'' 📆

गोविन्द खड़ा हो गया, और सुड़ कर, तारामती की ओर देखने लगा। ज़ैनव अपने सामने देख ग्ही थी और धीरे से गोविन्द को समक्ता रही थी, "कुछ बोलना नहीं, चलो, अपने रास्ते चलें, वड़ी नागिन है यह!"

"तुभे ! भाफी माँगनी होगी गोविन्द !'' तारामती ने फिर कहीं।

"मैं त्रापसे माफी मागती हूँ !" ज़ैनव ने नाव से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, और फिर सुड़ गई।

"गोविन्द ! तुमसे मुक्ते एक वात कहनी है !" तारामती ने कहा। "कहिए"।"

"नज़दीक से कहने की बात है!"

गोविन्द तारामती के पास आने लगा और ज़ैनव अपनी जलती हुई तिरछी आँखों से तारामती को देखने लगी।

"में तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, गोविन्द !" तारामती ने धीरे से कहा, "क्या तुम सुमसे नाराज़ हो !"सुमे तुम पर बहुत दवा त्याती है !"

गोविन्द ने उत्तर दिया—''मैं आपसे क्यों नाराज होऊँ, आप राजकुमारी, मैं एक रियाया 'नाराज होने का प्रश्न ही कहाँ!''

"तव", तारामती ने जिज्ञासा से कहा-

"तव क्या, राजकुमारी !... फिर तो अगर एक रियाया नाराज़ क्या, कुछ कड़ा शब्द भी वोल दे तो राज्य उसे गोली मार देगा और किसी को पता भी न चलेगा !"

"तो..तुम मुक्तसे नाराज नहीं हो ?"

"नाराज़ क्यों ? मुक्ते आपसे डर लगता है !"

"में विजय की वहन हूँ, इस वजह से ?"

उसी समय, ज़ैनव ने चिढ़कर, गोविन्द को पुकारा—"मैं इस तरह से; यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, गोविन्द !" गोविन्द एकाएक ज़ैनव की स्रोर सुड़ गया। स्रोर ज़ैनव के साथ चलते हुए कह पड़ा—"माफ़ 1

''जात्रों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, फिर ऐसा क्रमी न करना !'' ज़ैनब ने प्यार भरे लहज़े में कहा; श्रौर सुड़कर पीछे देखा— तारामती तेज़ी से रोनी के कगार से नीचे श्रपनी नाव पर जा रही थी। ज़ैनब च्रण भर के लिए रुक गई श्रौर नीचे रोनी में देखने लगी— तारामती तेजी से श्रपनी नाव को इधर ही बढ़ाती चलने लगी।

, ज़ैनव तेज़ी से चल रही थी श्रीर उसने एकाएक गोविन्द के दोनों हाथों को श्रपनी हथेलियों में पकड़ कर कहा—"श्रोह !..यही वुम्हारी मुलसी हुई हथेलियाँ हैं!"

"हाँ, इनमें आग को लपट लग गई थी !"

"श्रव कैसे हैं ? 'क्या इनमें श्रव भी दर्द है ?" ज़ैनब ने दर्द ने कहा ।

''अब तो दर्द नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जलन है !''

"जलन है!" ज़ैनब ने धोरे से कहा और गोविन्द की दोनों हथेलियों को फैलाकर प्यार से चूम लिया।

"श्रब इनमें जलन भी नहीं है !"

गोविन्द ने मुस्करा कर कहा और आगे बढ़ने लगा। ज़ैनव के कपड़े भींगे थे, वह तेज़ नहीं चल पा रही थी। उसी समय रोनी से तारामती ने पुकार कर कहा—''गोविन्द! आश्रो मेरी नाव पर मैं तुम लोगों को उस पार कर दूँ।''

गोविन्द एक गया, पर ज़ैनब नहीं एकना चाहती थी। तारामती की तार-बार पुकार आ रही थी, और उनकी करती भी रोनी में साथ-ही साथ इधर बढ़ रही थी।

"ज़ैनब ! ज़िम भींग भी गई हो ! आत्रो तारामती की कश्ती से ही हम लोग, जल्द उस पार चले चलें।" गोविन्द ने कहा।

"लेकिन, करती तुम्हीं खेना गोविन्द !'' ज़ैनब ने वच्चों की तरह कहा, "श्रौर मैं तुम्हारे पास बैठूँ गी।"

"हाँ हाँ, इसमें क्या बात है ?" गोविन्द ने कहा । श्रीर दोनों सड़कर रोनी के कगार से नीचे की श्रोर जाने लगे।

"तारामती तुम से क्या कह रही थी, गोविन्द ? यह तो पूछना है। में भूल गई।"

"वह कह रही थी कि मैं तुमसे नाखुश नहीं हूँ।"

"तब तुमने क्या कहा ?"

"मैंने कहा कि फिर भी मुक्ते त्र्राप से डर लगता है !"

"खूव जवाब दिया।"

ज़ैनव यह कह कर मुस्करा उठी, ऋौर वह गोविन्द के साथ रोनी के तट पर पहुँच गई।

गोविन्द नाव वड़ा रहा था, ज़ैनव उसके समीप बैठी थी श्रौर तारामती श्रपनी 'बैना क्युलर' से राजधाट की तरफ नीले जंगल की श्रोर देख रही थी। ज़ैनव ने उसी समय एकाएक चौंक कर गोविन्द से कहा—"श्ररे! '' तुम्हारे हाथों में तक्लीफ़ होती होगी!"

यह कहकर, ज़ैनब ने जल्दी से गोविन्द के हाथों से डाँड़ छीन लिया श्रीर स्वयं कश्ती को उस पार ले जाने लगी।

"हाँ, तुम्हारी हथेलियाँ जल गई थीं, गोविन्द !" तारामती ने पूछा।

''जी हाँ, लेकिन अब तो अच्छी हो गई हैं !"

"गोविन्द सुनो !" ज़ैनब ने बात छीनते हुए कहा, "सव ग़ल्ला वहुत कायदे से गाँव में पहुँच गया है श्रीर लोगों में बाँट दिया गया है।"

"क्रौर, सब लोग स्त्रानन्द से हैं ?" गोविन्द ने पूछा। "हाँ. हैं हीं!"

ज़ैनव ने धीरे से कहा ऋौर व्यंग्य भरी दृष्टि से तारामती को देखा। कश्ती उस पार पहुँच गई। गोविन्द, ज़ैनव के साथ तेज़ी से कगार पर चढ़ गया ऋौर जगतपुर की धरती पर बढ़ने लगा। तारामती भी पीछे कगार पर चढ़ रही थी ख्रौर कगार पर खड़ी होकर गोविन्द और ज़ैनव को साथ-साथ बढ़ते हुए देखने लगी। तारामती को लग रहा था कि किसी ने उसके मुँह पर ठोकर मार दी है, किसी ने उसके ख्रात्म-सम्मान को तोड़ने का प्रयत्न किया है, फिर भी तारामती अब ऊँचे कगार से देख रही थी—गोविन्द और ज़ैनव द्यव द्यलग- ख्रलग दो रास्तों से एक दूसरे को देखते-देखते चले जा रहे थे। तारामती को लग रहा था कि ये दो ख्रासमान के सितारे हैं जो एक दूसरे के ख्राकष ण से कहीं बहुत ऊँचाई पर रुके हुए हैं।

लेकिन फिर भी तारामती को भुँ भलाहट हुई और उसने सामने एक मिट्टी के ढेर को अपने पैरों से ठुकरा दिया और लम्बी साँस लेकर आगे वढ़ गई।

\* \*

जगतपुर गोविन्द के मँगाए हुए ग़ल्ले से जी रहा था, गाँव में फिर से ज़िन्दगी ऋगाई थी; लेकिन उसे ऋब भी भूख की चिन्ता बरा- बर वनी रहती थी। जगतपुर बार-बार घुटने पर सर रखकर सोच रहा था, पर उसे नई फ़सल बोने का उत्साह था। जगतपुर ऋपने कोधित देवता, ऋपनी धार्मिक दुर्बलता और शापित धरती से रह-रह के डर से काँप रहा था, पर उसे नए वीज के साथ, नई खेती की सुन्दर ऋगशा थी।

जगतपुर चुप था क्योंकि राजा उसका दुश्मन था। वह बार-बार राजा की ताकृत, च्राप्मर में तिलकपुर के लालसाहब के बखार में श्राग लगवा देने की बात को सोच-सोच कर सिहर उठता था लेकिन उसकी सहमी हुई श्राँखों के सामने वरवस गोविन्द श्रीर इन्द्रा, लाल साहब की श्रात्मा भी नाच उठती थी, श्रीर वह श्राखें बन्द करके कभी सन्तोष की साँस ले उठता था।

जगतपुर कभी-कभी सोचते-सोचते थक जाता था, लेकिन उसे किसी अज्ञात् शक्ति से प्रेरणा भी मिलती थी। वह बार-बार यह सोचकर जी उठता था कि जमीन्दारी टूट जायगी ख्रीर धरती धरतीवालों की

## हो जायगी।

लेकिन फिर भी, श्रवतक जगतपुर की सोचने वाली शक्तियाँ तीन रेखाश्रों में वॅटीं थीं। सम्भवतः जगतपुर की श्रात्माएँ ही तीन भागीं में वॅटीं थीं।

नीची पड़ी की श्रात्मा बदब्दार हो गई थी। उसकी श्रात्मा में किसी श्रज्ञात् विमारी के स्राख वन गए थे श्रीर जिसमें से दुश्मनी, वैर, घृणा, प्रतिहिंसा, जलन श्रादि का खून टपका करता था। राजकुमार तो क्रोध श्रीर जलन से दुवला हो गया था श्रीर वार-वार उसके सर में चक्कर श्राने लगा था।

शेप जगतपुर की आत्माएँ दो भागों में वॅटी थीं। लड़कियाँ श्रीर नवजवान लड़के गोविन्द की श्रोर से भुक्कर एक खूब फूलों से लदकर भुकी हुई कोमल डाली की तरह हो गए थे, जो मामूली हवा के मोंके से धरती पर फूल श्रीर सुगन्धि वरस पड़ते थे। इनकी श्रात्माश्रों में उमड़ते हुए काले वादलों के वीच की तरह मधुर-मधुर गर्जन के साथ धीमा-धीमा संगीत था श्रीर कौंधती हुई विजली की तरह, इनमें तड़पन के साथ वलखाती हुई ज़िन्दगी थी।

दूसरी आतमाएँ, वृढे, पुराने ख्याल वाले, पचपन-पचास वर्ष , वालों की थी; जो पुरानी हो गई थी, फिर भी जिनमें अपने पुरातन के प्रति ममता थी, जो अपने जवानी के दिनों को ले-लेकर दिल भर-भर के स्वयं सराहना किया करते थे और अपनी नयी पीढ़ियों को दिल खोल-खोल कर बुरी-भली वातें और फटकार सुनाया करते थे और इनके प्रति एक अजीव तरह की निराशा लिए हुए युल रहे थे। इनमें वर्तमान के प्रति विद्रोह था और अपनी पिछली—वदबूदार और सड़ी-गली व्यवस्था के प्रति असीम अद्धा थी। धर्मान्ध होकर एक पिटी हुई लक्कीर पर चलते हुए, अपने देवी-देवताओं में थोंथ विश्वास पर अडिंग थे। राज्याअय के पक्के समर्थक और अपनी परम्परा, के पक्के पुजारी थे।

ऐसी ही ख्रात्माएँ, गोविन्द से असंतुष्ट थीं—ऐसी ख्रात्मा वाले पुरुष गोविन्द के चाल-चलन पर शंका प्रकट करके, उससे जी भर जलते थे और उनके दिल में अब भी, उनके देवता के प्रति—गोविन्द द्वारा किया गया पाप, शोले की तरह दहक रहा था। ऐसी आत्मा वाली औरतें, मुंड की मुंड किसी बरामदें में बैठ कर, मुँह पर हाथ रखें —कनफुस्कियों से गोविन्द, ज़ैनब, इन्द्रा किशान, सब्बो, सूरा, पारो आदि के नाम ले-लेकर अजीव तरह मुँह विचका-विचका कर वार्तें किया करती थीं।

यद्यपि ये ब्रात्माएँ पुरानी थीं, पर श्रमी थकी नहीं थीं । एक तरह से इन्हीं के हाथ में, गाँव की सामाजिक, धार्मिक मान्यताएँ स्थिर थीं । दूसरी ब्रात्माब्रों पर इन्हीं का ब्रातंक था, जिन्हें वे ब्रापना शासन कहा करते थे ।

\* \* \*

मुखिया बद्री पाँडे के दरवाज़े का ऋहाता मशहूर था। सोलह सम्मियों वाले बरामदे में पाँडे जी ऋपने पलँग पर कछु ऋगें की तरह ऋौंधे लेटे पड़े थे ऋौर उनकी दूसरी दूल्हन—ऋहिल्या, मुँह पर कुछ शरमाया हुआ घूंघट डालकर, मुखिया जी की मोटी कमर में तेल-मालिश कर रहीं थीं। उनकी ढीली घोती कमर से बहुत नीचे खिसक ऋाई थी, लेकिन वे दाँत निकाले हुए—लम्बी-लम्बी भरते हुए बहुत खुश थे।

वरामदे के दोनों श्रोर खपरैल की लम्बी-लम्बी घारियाँ बनी हुईं थीं। एक घारी में सामने से मैंस श्रीर मीतर से गाएँ सानी खातीं थीं श्रीर मीतर बाँघ दी जातीं थीं। दूमरो घारी में बाहर बैलों की पक्की चरनी थो श्रीर मीतर उनके रहने का प्रबंध था।

मेंस वाली घारी पर दोनों स्त्रोर से लौकी स्त्रौर तराई की हरी बेलें अपर चढ़ीं थीं स्त्रौर बैल वाली पर कोंहड़े की मोटी बेल पनप कर ऊपर उठ रही थी।

वरामदे के ठीक सामने, पाँडे जी का पक्का कुन्नाँ था, जिसपर पर्दी की तमाम न्नौरतें घड़े से पानी भरने न्नातीं थीं न्नौर पाँडे जी के न्नारं मं ठीक दरवाज़े के सामने कुन्नाँ खोदने का कुछ ऐसा ही साध्य होता था।

सुबह का समय था। लाल साहब का दिया हुन्ना सौ मन वीज त्रौर पारो भाभी के नैहर से ऋाए हुए बीजों से भरी हुई दोगाड़ियाँ इसी ऋहाते में गिरीं थीं, ऋौर जमीन पर बीज का ढेरलगा था। सारे गाँव के मुख्य मुख्य लोग, ऋपनी ऋावश्यकतानुसार वीज ले रहे थे।

गोविन्द चारपाई पर बैटा था श्रौर किशन पसीने से भींगा हुत्रा तेज़ी से बीज तौल रहा था।

उसी समय मुखिया बद्री पाँडे जी ने अपनी चारपाई से कमर सीधी की और घोती को कमर में सम्हालते हुए वरामदे से अहाते में आने लगे। उनकी घोती का पिछोंटा अब भी ज़मीन पर खिंचता चला आ रहा था। गोविन्द ने तुरन्त दौड़कर, पाँडे जी के खिंचते हुए पिछोटे को उनके हाथ में पकड़ा दिया, और इसो तरह उनकी घोती सम्हल गई। और वे गाँव वालों के बीच में आकर, गोविन्द की चारपाई पर बैठ गये।

"गोविन्द ! बीज फिर भी गाँ व वालों को कम पड़ गया, तो..?" पाँडे जी ने आँख चमकाते हुए पूछा।

"तव श्रीर बीज सोसाइटी से श्रा जायगी, मुखिया वावा !" "हूँ । लेकिन ग्राम-देवता श्रीर क्रोधित डीह-डावर, खंडहर की रूठी हुई शक्तियों के संबंध में क्या होगा ?"

''जो कहिए मुखिया वाबा ?''

''मैं क्या कहूँ, तुम तो खुद इतने समभदार हो कि राजा से लोहा लेते हुए भी तूने तनिक न सोचा !'' मुखिया की वाणी में व्यंग्य था, जिसे गोविन्द उसी चाण अनुभव कर गया, लेकिन उसने शान्तिपूर्वक कहा—"राजा से मैं क्या लोहा लेता, पाँडे जी ? • • मैं तो उन्ही से उजाड़ा जा रहा हूँ और अपने जीने के लिए इतने बड़े तूकानों को लेकर चल रहा हूँ।"

'मुखिया जी ऋपने गंदे दाँतों को दिखाकर हँस पड़े ऋौर उन्होंने ऋजीब तरह से कहा—''ऋच्छा ठीक है, देखें नये बीज से क्या होता है ?''

"नए बीज से हमारी नई खेती होगी, " िकशन ने गाड़ी के पास से विजय की वाणी में कहा, "मुखिया बाबा! देखना आठ-आठ मन के बीचे होंगे!"

"होंगे नहीं, खाक ! कल के लवंडे !" मुखिया जी ने तनक कर कहा, "पहले अपने क्रोधित देवताओं की पूजा तो कर लो ! नहीं तो इस बार के अकाल पड़ने से एक आदमी भी न बच सकेगा।"

मुखिया जी की इस वात से सारे गाँव की बीज लेती, हुई भीड़ चुप हो गई । ऋौर सब लोग पाँडे जी को देखने लगे।

"इस फ़सल की पैदावार के बाद, जब सब घरों में अन्न हो जायगा तब हम लोग अपने देवता की पूजा कर लेंगे।"

गोविन्द ने यह कह कर गाँव वालों की क्रोर देखा। वे सव गोविन्द की बात पर सहमत थे।

"तुम क्यों नहीं कहोगे, तुम्ही ने तो इस गाँव पर तूफ़ान ही लादा है!"

"यह सब मूठ, है मुखिया बाबा !" गोविन्द ने तड़प कर कहा, "नहीं तो मैं अपनी सत्यता के लिए इतना मरता नहीं! सारा गाँव इसी राजा के हाथ से टीला बन जायेगा; अगर आप ऐसे लोग इसी तरह सोचते रहे।"

" फिर तो हमें स्रभी—ज़मीदार टूटने की खबर पर कितने उत्सव 🌊 मनाने हैं!" एक नौजवान ने बढ़ कर कहा।

धरती की ऋाँखें

"लड्डू पा जास्रोगे, ज़मींदारी टूटने से !" एक दूसरे लम्बरदार ने स्राकर कहा, "जब राजा नहीं, तब प्रजा कहाँ ?"

"जब तक सड़े हुए बुड्ढे नहीं, तब तक गाँव कहाँ ?" एक लड़के ने भागते हुए कहा । सब पुराने खून वाले जलकर रह गए और न जाने क्या बुरी-बुरी वातें कहने लगे ।

लोग वीज ले-लेकर ऋपने-ऋपने घर जा रहे थे ऋौर ऋासमान की क्रिकेट घीरे से कह उठते थे— "भगवान! ऋाज ही रात को पानी बरसे!"

\* \*

मुखिया जी का ऋहाता ंभीड़ से खाली था ऋौर सव गाड़ियाँ भी बीज से खाली हो चुकीं थीं—लेकिन गोविन्द का दिमाग विचारों ऋौर ऋन्तर्द्वन्द्वों से भरा था।

त्रहाते में गोविन्द किशन के साथ गाँव के ठेकेदारों से विरा था त्रीर लोग उसे बार-बार खिंरोच रहे थे। उसका दिमाग तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर देते-देते परेशान हो चुका था।

"त्रागर, इस पर भी फ़रसल ठीक तरक से न हुई, तो !" एक ने पूछा "क्यों न होगी !" गोविन्द ने प्रश्न-सूचक उत्तर दिया।

" क्योंकि जगतपुर की धरती पर पाप हुआ है, हमारे देवता क्रोधित हैं, इसलिए।" मुखिया ने कहा।

गोविन्द दौड़ता हुन्ना मुखिया के पक्के कुएँ की जगत पर चढ़ गया त्रीर कहने लगा-- "त्रगर त्राप लोगों को गंगा पर विश्वास है तो मैं गंगा की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि हमारी धरती पवित्र है, हमारी धरती माँ है—हमारी नई फ़सल होगी हमारा खाली धर फिर से त्रन्न से भर जायेगा।"

किशन दौड़कर कुएँ की जगत पर काँपते हुए गोविन्द को सम्हाल किशान नेचि उतरते हुए कहने लगा—"परेशान न हो, गोविन्द !, बरसात में कीड़े पैदा होते हैं श्रौर वे समय श्राने पर स्वयं मर जाते हैं! कव की पुरानी धरती पर जमीं हुई काली काई, मैल धीरे-धीरे धुलेगी...!"

"क्या कहता है, तू किशन !" लम्बरदार ने कड़ककर कहा । ''लम्बरदार साहब ! मैं पानी बरसने की बात कह रहा हूँ ।" सब लोग सन्तुष्ट होकर चुप हो गये ख्रौर गोविन्द की सौगन्ध पाकर शान्तिपूर्वक उसे देखने लगे ।

'हम लोग तुम्हारी बात मान सकते हैं गोविन्द... लेकिन...!" - मुखिया साहब आगे कहते हुए रुक गए।

''लेकिन क्या, मुखिया बाबा ?'' गोविन्द ने पूछा।

"सुनो," पाँडे जी ने इधर-उधर देखकर कहा, "यहाँ इस समय सब अपने ही लोग हैं। कोई हर्ज़ नहीं है," तुम्हें एक बात समकाता हूँ—

''कौन सी बात ?'' गोविन्द ब्रातुर हो रहा था।

"सुनो,...बेकार तूफान मोल लेने से कुछ नहीं होता...दुम राजकुमार से माफ़ी माँग लो... अपनी भूल स्वीकार कर लो...एक सुसलमान लड़की के पीछे तबाह न हो...ज़ैनब को धीरे से राजकुमार के हवाले कर दो...तुम्हारा इसमें क्या जाता है..वह मुसलमान ही तो ठहरी...और इधर हम लोग अपने क्रोधित देवता को भी मना लेंगे..।"

मुखिया कहता जा रहा था श्रीर गोविन्द जैसे मरता जा रहा था— जैसे उसकी साँसें बन्द हो गईं थीं। दिल स्थिर हो गया था। उसके पाँव के नीचे की घरती मानो कुम्हार की चाक की तरह तेज़ी से घूमने लगी थी श्रीर गोविन्द उसपर नाचता हुआ मानो बेहोश हो गया था।

गोविन्द ने मुखिया का अन्तिम वाक्य फिर सुना, वह कह रहा था—"एक वदमाश मुसलमान लड़की के पीछे तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात-पाँत सब कुछ नष्ट हो जायगा... और तुम कहीं के न होगे।"

'मुखिया !'' गोविन्द चीख उठा श्रीर श्रपना सर थामकर नीचे धरता पर वैठ गया।

"हम लोगों के बाल धूप में नहीं पके हैं, गोविन्द! अबसे सँभल जाझो...गिल्सयाँ तो सबसे ही होतां हैं।"

गोविन्द दर्द से कराहकर फिर खड़ा हो गया और किशन का सहारा लेता हुआ, चुपचाप पाँडे जी के आहाते से बाहर हो गया।

गोविन्द अपने घर की ओर चुपचाप वढ़ रहा था। उसके दाएँ हाथ को अपने हाथ में लिए हुए किशन सोचता हुआ चल रहा था। उसी समय, किशन ने डर से काँप कर कहा—"गोविन्द! तुम्हें तो बुखार है।"

गोविन्द जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। किशन ने बढ़ते हुए स्रापने लम्बे कुर्ते को भट से निकाल डाला स्रौर गोविन्द के सर को ढक दिया।

गोविन्द का शरीर जल रहा था, पर वह वढ़ रहा था। गोविन्द की आँखों से चिनगारियाँ फूट रहीं थीं, पर वह बहुत दूर-दूर देख रहा था। गोविन्द कॅप रहा था, पर वह बुरी तरह सोचता चल रहा था। वह जिस धरती पर चल रहा था वह धूम रही थी पर गोविन्द के पैर नहीं लड़खड़ा रहे थे। वह जिस आसमान के नीचे चल रहा था, वह पत्थर की तरह सखत लगता था लेकिन उसपर वर्षा के भूरे-भूरे मुलायम बादल तैर रहे थे।

\* \*

बुरी-सी रात धिर ऋाई थी, ऋौर गोविन्द ऋपने कमरे में बुखार से बेहाश पड़ा था। वह रात बुरी थी ऋौर गोविन्द कुछ वोल नहीं पा रहा था। वह रात बहुत बुरी थी ऋौर ऋासमान पर तारे छिटक ऋाये थे...वर्ष के बादल न जाने कहाँ बहकर छिप गए थे। वह रात बुरी थी ऋौर गोविन्द की बीमारी की खबर समूचे जगतपुर में

फैल गई थी । वह रात बहुत बुरी थी क्योंकि जगतपुर की काफी आत्माएँ आपस में फुसफुसा कर कहने लगीं थीं कि.. 'यह है कोधित देवता का असर! नया बीज अभी बँटा और हत्यारा अभी बीमार पड़ा।'

गोविन्द अपनी बेहोशी में सो रहा था। श्रीर उसके सिरहाने किशन खामोश बैठा था। सूरा दीदी रो-रोकर समस्त देवी-देवताश्रों के पूजे मनौती कर रहीं थीं। दौड़-दौड़ कर काली, डीहबाबा, सिवान माई, घर की फूलमती, नीम तले की शीतलामाई, पीपर वाले जोगीबीर बाबा, टीले के जिन्नात श्रीर खंडहर के क्रोधित देवता को फल-फूल वत्ती-मिठाई-भाँग, गाँजा, लँगोटी, जनेऊ, श्रन्नादि चढ़ा रही थीं।

गोविन्द के पिता महेशदत्त बाहर बारामदे में बैठ कर सवा लाख गायत्री के मंत्र जप रहे थे।

चार घंटे रात बीत चुकी थी। मुखिया बद्री पाँडे, लम्बरदार काका के साथ, महेरादत्त जी के घर गोविन्द को देखने स्राए।

बरामदे में उन लोगों की आवाज सुनते ही, किशन ने गोविन्द के कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। च्राण भर के बाद, वे दोनों, गोविन्द के पिता जी के साथ बंद दरवाज़े तक आए लोगों ने दरवाज़े पर धीरे से आवाजें की पर जब काफी प्रयत्न करने पर भी दरवाज़ा न खुला तब वे तीनों बाहर बरामदे में बैठ कर बातें करने लगे। महेश जी बहुत चिन्तित और दुखी थे, लेकिन वे दोनों बहुत वाचाल थे, मुखिया सबसे अधिक।

"देवता का रूठ जाना, साधारण खेल नहीं है, पंडित जी !"
मुखिया ने कहा और लम्बरदार की ओर देख कर मुस्करा दिया।
पंडित महेशदत्त जी चुप थे "और मन में मंत्र का जाप कर रहे थे।

'धवड़ाइए नहीं, पंडित जी ! गोविन्द अञ्छा होजायगा !'' एक ने कहा।

''हाँ, देवतात्र्यों को पूजा मान दीजिए !'' दूसरे ने समर्थन किया।

'मेरे गोविन्द पर कुछ स्राँच न स्राए! मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ।'' महेशदत्त जी ने दर्द से कहा।

"हाँ, हाँ बस ठीक हो जायगा…।" दोनों ने एक स्वर में कहा। "लेकिन अव मैं एक बात कह रहा हूँ पंडित जी !" मुखिया ने आँखों के साथ अपना दायाँ हाथ चमकाते हुए कहा, "गोविन्द की फट से अब शादी हो जानी चाहिए अौर असका जैनव का संबंध विलक्कल टूट जाना चाहिए । इससे दो लाभ होंगे।"

"क्या, क्या ?" महेश जी ने धीरे से पूछा।

"कान लगा कर सुनलो, बहुत पते की बात कह रहा हूँ, इससे यह होगा कि राजकुमार विजय किसी न किसी तरह जैनव को पाकर खुश हो जायगा" 'श्रीर बेकार की एक बला जगतपुर पर से हट जायगी। इसमें हमारा क्या जाता है, सोचिए, श्रापही सोचिए पंडित जी!"

''हाँ, ठीक ही कहते हैं!'' महेश जी ने दर्द से कहा।

"त्रीर दूसरा ला। यह होगा कि राजा की खुशी के साथ ही साथ त्रापका भी कल्याण हो जायगा।"

"मैं कुछ समका नहीं!" महेश जी ने उत्सुकता से कहा।

"त्र्याप फिर से, राजा के मन्दिर के पुजारी हो जायेंगे " त्र्यौर मुक्ते विश्वास है कि राजासाहब के महल में भी त्र्यापकी पैठ हो जायगी " "त्र्यौर त्र्याप एक त्र्याने वाले खतरे से बच जायेंगे!"

''कौन-सा खतरा ?''

"यही कि एक मुसलभान लड़की का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर आतान-जाना और एक ब्राह्मण लड़के का मुसलमान लड़की के साथ रहना, "उसके घर आना-जाना ब्राह्मण के घर के लिए कितना खतरनाक है!"

''क्यों · · ? महेश जी ने वच्चों की तरह पूछा।"

"क्यों ? श्रारे, आप क्यों पूछ रहे हैं !'' लम्बरदार जी ने इस बार आश्चर्य से कहा, "वह अपनी जाति से निकाल दिया जायगा, अपने धर्म-पाँत से दूर कर दिया जायगा !''

महेशदत्त जी का माथा ठनका । उनके हाथ से रद्राच्च की माला नीचे गिर पड़ी । उन्होंने गिड़गिड़ा कर दोनों के सामने कहा, ''नहीं यह नहीं हो पाएगा 'भाई ! 'मैं जल्द से जल्द गोविन्द की शादी कर दूँगा 'बस उसे अच्छा भर हो जाने दो !''

उसी समय गोविन्द श्रचानक श्रपने कमरे में चीख उठा श्रीर श्रपने ऊपर श्रोढ़ाए हुए तमाम कपड़ों को एक-एक करके दूर फेंकता हुश्रा ऊँची श्रावाज़ में कराहते हुए कहने लगा—''श्रासमान मुक्तपर गिरने को है 'मुक्त पर बोक्त पड़ रहा है! मेरा दम घुट रहा है किशन! 'कोई मेरा गला दबा रहा है ' मुक्तसे मेरे सब कपड़े दूर कर दो ' भक्ते नंगा हो जाने दो किशन!''

किशन बुरी तरह परेशान होकर गोविन्द को सम्हाल रहा था श्रीर गोविन्द बड़बड़ाता जा रहा था—''देखो किशन' 'बाहर पानी तो नहीं वरस रहा है' ''' जगतपुर को कहलवा दो ''पानी वरसते ही ''खेती में खूब लेवा मारकर नथा बीज को बोया जाय!''

"नहीं, पानी नहीं बरस रहा है, गोविन्द ! लेट जास्रो॰ • नुम्हें सख्त बुखार है !"

किशन गोविन्द को लिटाकर फिर से उसे ढक रहा था। महेशदत्त जी के साथ, दरवाजे के बाहर मुखिया ब्रौर लम्बरदार दुख प्रकट करते हुए खड़े थे।

थोड़ी देर के बाद गोविन्द फिर चौंक पड़ा श्रौर उठते-उठते कहने लगा—"किशन' '! किशन !! देखो बाहर पानी बरस रहा है ' · · श्रौर ज़ैनब श्रकेली ' 'भींगती हुई ' · · 'बाहर खड़ी है ' · ·!"

"नहीं, गोविन्द ! सो जात्रों !! • पानी नहीं बरस रहा है, ज़ैनव त्रपने घर है !" किशन ने फिर गोविन्द को सम्हालकर पलँग पर लिटा दिया; श्रीर खिड़की से श्रासमान की श्रोर देखा—चाँद हँस रहा था, सितारे सुस्करा रहे थे। उसका दिल गोविन्द—जगतपुर की नई श्रात्मा— गोविन्द बुखार से हाँफ रहा था।

वह रात कितनी बुरी थी। गोविन्द अचानक बीमार होगया था और उसके घर मुख़िया और लम्बरदार अपनी जहरीली जबान और बदबूदार अत्मा लेकर आए थे। गोविन्द के पिता महेश दत्त जी का एकएक माथा ठनका था। उस रात की फिज़ा बदबूदार थी क्योंकि उसने कितनी साफ आत्माओं का दृष्टि-कोण बदल दिया था।

वह रात ज़ैनब के लिए भी कम बुरी न थी। वह रातभर न जाने कितने उड़ते हुए ख्वाबों को देखती रही।

'एक मन्दिर है, बेचारी अनजाने में उसमें घुसकर ठाकुर जी को देखने लगती है। सहसा मन्दिर का पुजारी पीछे, से उसके बालों को पकड़ कर मारने लगता है।' वह चीखकर जग उठती है। कहीं कुछ नहीं। फिर सो जाती है, और नया स्वम—

"रोनी में, कश्ती पर, गोविन्द और ज़ैनव उस पार जा रहे हैं ज़ैनव हँस रही है; गोविन्द उसे मना कर रहा है—एकाएक एक त्फ़ान आ जाता है और उन दोनों की कश्ती डूब जाती है, ज़ैनव बहते-बहते एक घड़ियाल के मुँह में चली जाती है और उसके पेट में जाकर उसी का कच्चा गोशत खाती है और खून पीती है।" और उसकी आँसें खुल जाती हैं, कहीं कुछ, नहीं। वह फिर सो जाती है और फिर देखती है—

"गोविन्द मर गया है! ज़ैनव पागलों की तरह रोती हुई उसके पाँयते बैठी है, श्रौर स्वयं मरने के लिए कोई तरीक़ा सोच रही है। वह एक कुएँ के पास जाती है, उसी समय विजय राजकुमार उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने महल में ले जाकर छिपा लेता है। वह महल से एक मरोखे पर खड़ी होकर रो रही है। गोविन्द का शानदार जनाज़ा निकल रहा है। वह एकाएक मरोखे को तोड़कर; महल से कृद पड़ती है और नीचे गिरती हुई धरती में समाती जा रही है।

उसी समय ज़ैनब, ऋपने स्वप्न में चीख कर जग पड़ती है श्रीर कुछ नहीं देखती ।

ज़ैनव अपने घर से बाहर आकर आसमान के नीचे खड़ी थी। वह पसीने से तर थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। वह इधर-उधर घूसने लगी, फिर उसने आसमान की ओर देखा; सुबह होने वाली थी; आकाश में सितारे कहीं छिप चुके थे।

ज़ैनब बेतहाशा, शेख पट्टी से गोविन्द के घर भागती चली जा रही थी। वह ब्राज बहुत डर रही थी, न जाने क्यों उसके पैर रह-रह के कँप रहे थे।

बरामदे में पंडित महेश धीरे-धीरे राम-राम कहते हुए बाहर देख रहे थे। ज़ैनब, तेज़ी से बढ़ती हुई एकाएक बरामदे में रुक गई और उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से आदाब किया। पंडित जी चुप थे।

जैनव ने घवड़ा कर पूछा-"गोविन्द कैसे है, पंडित जी ?"

"बीमार हैं !" पंडितजी फिर मौन हो गए।

"यह दरवाज़ा क्यों बंद है, मैं गोविन्द को देखूँगी !"

"नहीं, लोगों ने मना किया है, ज़ैंनब ! · · · · तुम इस समय गोविन्द को न देखो · · · वैसे कोई घबड़ाने की बात नहीं है, वह बहुत जल्द अच्छा हो जायगा !"

"किसने मना किया हैं" ज़ैनब ने परेशान होकर कहा, "यह सब बड़ी वेकार वार्ते हैं "मैं गोविन्द को क्यों न देखूँ १ "लोग कौन हैं, मना करने वाले १"

"हैं, क्यों नहीं · · · · बेटी ! · · · नुम बेकार ज़िद करती हो, . .

वे मना करने वाले हैं—गाँव के पंडित, गाँव के मुखिया, गाँव के लम्बरदार •• श्रीर गाँव • • के • • । ''

''श्रौर कुछ नहीं ! : : '' ज़ैनव ने बीच ही में वात काटते हुए कहा । ' ' 'श्रच्छा' ' 'मैं गोविन्द को दूर से देखलूँगी पंडितजी' ' !''

"नहीं बेटी, यह ठीक नहीं !"

''स्रच्छा, स्राप दरवाजा खुलवा दीजिए' 'में सिर्फ्न गोविन्द की स्रावाज सुनना चाहती हूँ।''

यह कहकर, ज़ैनव वच्चों की तरह, ऋजीव विश्वास से दरवाज़े पर, सूरा दीदी को धीरे-धीरे ऋावाज़ देने लगी। पंडितजी वाहर बरामदे में कुँकला उठे और सरस्वती ने भीतर से ही उत्तर दिया,

"श्रभी नहीं • 'ज़ैनब ! • • गोविन्द सो रहा है।"

"सो रहा है ? आह ! · · ख़ुदा · · · तू गोविन्द को राहत दे !" ज़ैनब ने बंद किवाड़ पर अपने सिर को टेक एक दर्द भरी वाणी में कहा। और उसी तरह · · · बेजान सी गुमसुम खड़ी रही।

पंडित जी एकटक, कुछ ज्ञाणों तक ज़ैनव को देखते रहे और अपने भावना-जगत में अपने गोविन्द को देखते रहे; फिर एकाएक उनका दिल भर आया '। अपनी जगह से उठकर, पंडितजी ज़ैनव के पास आए और उसके खुले हुए सर पर हाथ रखकर, उन्होंने प्यार से, बहुत गिरी हुई वाणी में कहा—''वेटी ज़ैनव ! ' ' अपना बचपना भूलने की कोशिश करो ! ' ' खुरी दुनियाँ ' ' ।''

श्रधूरी बात कहकर पंडितजी बरामदे से बाहर निकल गए, श्रीर जैनब सोचने लगी—स्वाब बुरे हों, दुनियाँ बुरी हो, ''खुदा भी बुरा हो''लेकिन मेरा गोविन्द न बुरा हो'''तो कोई चीज़ बरी नहीं! ज़ैनव खड़ी-खड़ी ' 'टुकड़े-टुकड़े में सोचती जा रही थी— राजकुमार की मौत हो जायगी ' 'हमारी नयी खेती होगी' ' बीघों में ब्राठ-ब्राठ मन गल्ला होगा ' 'ज़ैनी की ब्राँखें ' 'ठीक हो जाँयगों । ' गोविन्द ' एम० ए० कर लेगा ' फिर ' ।

ज़ैनब सोचती-सोचती मानो एक दुलकते हुए बूँद पर खड़ी थी, उसीं समय सरस्वती ने भीतर से बंद दरवाज़ा खोला और देखा--ज़ैनब अवतक खामोश खड़ी है।

सरस्वती श्रीर जैनव बहुत देर तक, एक दूसरे को देखती रह गई । सरस्वती ने, बाहर निकलकर, जैनव से कहा, "गौतिवन्द क्यों एकाएक वीमार पड़ गया है, इसे तो तुम जानती ही होगी ?"

"मैं कुछ नहीं जानती, सूरा दीदी ?"

सरस्तती ने धीरे-धीरे ज़ैनब से सारी बातें कह डाली—किस तरह से गोविन्द श्रोर ज़ैनब के संबंध में सोचा जा रहा है, किस तरह से गोविन्द के दिल पर चोट पहुँचाई गई है। श्रोर गोविन्द के घर पर, सुखिया श्रोर लम्बरदार ने क्या-क्या सीमाएँ बांधों हैं! ' 'यानी सूरा दीदी ने श्राँखों में श्राँस् लाकर सब कुछ कह डाला श्रोर गोविन्द की दशा को भी कह डाला। श्रोर फिर सरस्वती चुप हो गई '। ज़ैनब श्रपनी उदास श्राँखों से बाहर स्ने में न जाने क्या देखने लगी।

"तेकिन, फिर भी मैं गोविन्द को देखना चाहती हूँ !'' जैनब ने एकाएक तेज़ी से कहा।

सरस्वती चुप थी; ब्रौर कुछ सोचने लगी थी ज़ैनव ने बढ़कर फिर कहा—''मैं गोविन्द को देखना चाहती हूँ, दीदी !''

सरस्वती कुछ कहकर बढ़ने ही जा रही थीं कि उसने देखा, पंडित जी सामने से चले आ रहे हैं और उसके पीछे कुछ दूर पर मुखिया और लम्बरदार भी इधर ही मुड़ रहे थे।

"ज़ैनब! इस समय तू घर चली जा!" सरस्वती ने प्यार से ज़ैनब को पकड़ कर कहा। ज़ैनव का दिल रो उठा, पर उसके पैर वरामदे से बाहर बढ़ गए। ज़ैनव का मन दर्द से कराह उठा, पर उसकी आँखें अपनी खामोशी लिए हुए सामने देखने लगीं।

चार कृदम बढ़ते ही, ज़ैनब पर्साने से तर होगई । उसने आसमान की आरे देखा—काले-काले बादलों की मुस्कान से वह भर गया था। हवा धीरे-धीरे वह रही थी, पर ज़ैनब के लग रहा था जैसे कायनात में कॅपकपी उभर रही है।

चर पहुँचकर, ज़ैनव अपने पलँग पर आँधी लेट गई और बुरी तरह से, अपने मुँह को तिकिए से ढक साचने लगी—"काश, अभी पानी बरसने लगता !...खूब पानी वरसता !...जगतपुर की धरती मुस्करा उठती..उसमें नया बीज पड़ता, नई खेती होती...खूब पानी वरसता. .िकर, फिर..गोविन्द गोविन्द. फौरन अच्छा हो जाता...वह दौड़कर मेरे घर आ जाता .. हम लोग .. इन्द्रा...के पवित्र हाथों को चूम लेते..काश ! अभी पानी वरसने लगता, रोनी में बाढ़ आ जाती। गोविन्द परेशान होकर एक कगार से पुकारता मैं दूसरे कगार से मुस्करा कर आवाज़ देती। खूब पानी वरसवा...।"

ज़ैनब सोचते- सोचते, उसी तरह सा गई। श्रीर उसकी श्राँखें तब खुलीं जब श्रम्मी ने श्राँगन से जोर से पुकारते हुए कहा—"ज़ैनब श्रो, ज़ैनब!! ...जल्दी दौड़; पानी बरस रहा है; श्राँगन में तेरे सब कपड़े भीग रहे हैं।"

ज़ैनब जगते ही, श्राँगन की श्रोर दौड़ पड़ी, श्रौर श्रपने कपड़ेंं केंग हाथों में दबाए हुए, बरामदे से बरसती हुई बूँदी केंग देखने लगी। वह बार-बार, बरामदे से बाहर सर निकाल कर वरसते हुए श्रासमान को देख रही थी श्रौर साच रही थी—"गोविन्द को बुखार उत्तर गया होगा, "वह मुस्करा रहा होगा, वह मुफ्ते सोच रहा होगा, वह मेरे घर श्रा रहा होगा, वह मुफ्ते मिलने श्रा रहा होगा!" पानी तेज़ होता गया, श्रौर च्रण्भर बाद मूसलाधार पानी वरसने लगा। ज़ैनव का मन नाचने लगा, उसका दिल खिल गया, उसने जी भरकर काले श्रासमान के। देखा श्रौर मुस्कराती हुई श्राँगन की धरती के। देखा। उसे लगा जैसे गोविन्द उसे पुकार रहा था।

ज़ैनब तेज़ी से इधर-उधर घूमने लगी, श्रौर फिर ज़ैनी के कमरे में जाकर धीरे से उसकी श्राँखें बंद करके उसके पीछे बैठ गई। ज़ैनी ने ज़ोर से कहा—''शैतान ज़ैनब!''

"मेरी अच्छी बाजी !"

ज़ैनब ने प्यार से ज़ैनी के दाएँ हाथ के चूम लिया और उससे लिपट कर कहा, "बाजी! उससे कम दस वीघे सरया धान, बीस बीघे रानी काजल और चार बीघे सीता सिंगार धान बोऍगी।"

"ग्ररे! सबके सब खेतों में धान ?" ज़ैनी ने कहा ;

"हाँ, श्रौर नहीं तो क्या, इस बार इतना धान होगा, इतनी फ़सल होगी कि जगतपुर भर जायगा तुम्हारी श्राँखें बन जायँगी बाजी! डाक्टर का घर ही पर बुलाऊँगी! श्रौर श्रौर ।"

"श्रौर, श्रौर क्या ?"

...5

"कह. दूँ, श्रीर...श्रीर क्या ?......श्रीर...तुम्हारी शादी होगी !"

ज़ैनव, हँसते हुए यह कहकर, बच्चों की तरह, ज़ैनी की गोद में सो गई श्रीर ज़ैनी की श्रंधी श्राँखों की गहराई में उतर कर देखने खगी—एक बाइस साल की नौजवान लड़की; जो सोचती है, श्रीर श्रपनी खामोश निगाहों में न जाने कितने मीठे ख्वाव देखती है, सुके भी कोई प्यार करता !...मुके भी कोई देखता, मैं भी किसी को प्यार करती श्रीर जी भर कर देखती। वह नौजवान लड़की कभी ख़ुश होती, कभी बहार के गीत गुनगुनाती, कभी श्रपने को बदुदृश्रा देती

हुई, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर कहती—''मुक्ते रोशनी चाहिए ! ...मुक्ते ऋाँखों का दिल चाहिए...मुक्ते प्यार चाहिए !"

ज़ैनब ने ज़ैनी की गोद में सोकर, एक च्राण में, उसकी ऋन्धी ऋगँखों को देखकर इतना सोच डाला।

"क्यों चुप हो, ज़ैनब !" ज़ैनी ने धीरे से पूछा।

"नहीं, चुप नहीं हूँ, तुम्हारे निकाह की वातें सोचने लगी।"

ज़ैनी ने प्यार से, ज़ैनब को अपनी गोद से दूर कर दिया और उठती हुई बोली—

"ग्रमी खेत बोवाने के लिए वीज की तैयारी करनी है !"

"इस साल हमारे धान के खेतों में कम से कम आठ-आठ मन बीघे अन्न पैदा होगा...वाजी!" ज़ैनव ने उठते हुए कहा, "और नए बीज से हमारे सव खेत बोए जाएँगे।"

''हाँ, हाँ हमें मालुम है !...''

"अम्मो को भी ? . . इलवाहे को भी ?"

"हाँ हाँ सब को !"

\* \*

दोपहर तक मूसलाधार पानी बरस कर एकाएक इक गया। जगतपुर जैसे सोते-सोते जग गया—लगा जैसे धरती मुस्करा कर, करवट बदल रही है। जगतपुर त्रावाजों से भर गया श्रीर फिर वही उठती हुई श्रावाजों उमड़कर जगतपुर की धरती पर फैलने लगीं। सेतों में जगतपुर के किसान नाचने लगे। दौड़ते हुए वैलों की सफेद जोड़ियों से सारी दिशाएँ चमक उठीं। बच्चे, कीचड़ों में धँसते हुए श्रापने-श्रापने खेतों से बहते पानी को रोक रहे थे। नौजवान; हल

जोत रहे थे, किसान जोते हुए खेतों में खूब माजते हुए लेवा \* कर रहे थे।

होई हाथ उठाकर, बीज के लिए स्त्रावाज़ दे रहा था, कोई पानी वाँचने के लिए किसी को सचेत कर रहा था, कोई घर दौड़ रहा था, कोई ख़ेत की स्रोर दौड़ा जा रहा था, कोई चोट सम्हाल रहा था।

इस तरह से सम्पूर्ण जगतपुर जग इटा था, एक-एक में जिन्दगी की सिहरन आ रही थी । कोई बैठा नहीं था। सब के आयु-आयु काम में लग गए थे। क्या जगतपुर के भीतर क्या बाहर; क्या घर में, क्या खेत में...क्या खुलकर, क्या घूँघट की आड़ में।

कोई पिन से भींग रहा था। कोई हँस रहा था, कोई हँसा रही थी। कोई खड़ी होकर दूर से, भगवान के सामने आँचल पसारकर धरती का वरदान माँग रही थी। कोई गाँव के 'सिवान देवी' को ज्योनार चढ़ा रही थी, कोई 'डीहवावा' को 'गूगुर' और 'जायफर' दे रही थी! कोई टीले के जिन्नात वावा को सिन्नी चढ़ा रही थी, कोई मन्दिर के खंडहर में, रूठे हुए देवता को अपने बहते हुए कीमती आँसुओं से प्रसन्न कर रही थी। कोई आसमान की ओर, बादलों को देख रहा था, कोई धरती को देखकर उसे खूब जोत रहा था।

कोई स्रोठों पर हँस रहा था, कोई स्राँखों में मुस्करा रही थी। कोई खेत में दौड़ रहा था, कोई स्रापनी बाँकी चितवन से उसे ज़िन्दगी दे रही थी। कोई घर से दूर, ऋपने खेतों में जा रहा था।

कोई कहीं, सास-ननद से छिप कर, घूँघट की श्रोट से उसे मुस्कराती हुई देख रही थी। कोई दूर, चला जाता हुश्रा पेड़ों की

<sup>#</sup>धान बोने के लिए पहले पानी से कुछ भरे हुए खेत को जोतते हैं फिर पाटी (हैंगा) मारकर खेत की सारी मिट्टी को कीचड़ कर लेते हैं । इसे लेवा कहते हैं फिर इस पर धान बोया जाता है।

ऋाड़ में छिप रहा था, कोई ऋपनी एँड़ियों पर खड़ी होकर उसे देख रही थी।

कोई देख रहा था, कोई शरमा रही थी। कोई उभर कर काम कर रहा था, कोई अपनी खूबसूरती और मासूमियत के वोक्त से कुकी जा रही थी।

बहनें खेतों में पीने के लिए पानी, शर्वत, असल मिटाने के लिए 'तम्बाकू और आगा, थकान मिटाने के लिए पिवत्र-स्नेह लिए जा रहीं थीं! दूल्हनें घर में थकान मिटाने के लिए भाँग, सुस्ती मिटाने के लिए प्यार और आखों में नई ज़िन्दगी भर-भर कर खडीं थीं।

माताएँ श्राँचल पसार कर भगवान से वरदान, रो-रोकर रूठे हुए देवता की मनुहार, श्रीर गा-गाकर श्रपनी विश्वस्त शक्तियों की पूजा कर रही थीं, पूजा मान रहीं थीं।

इस तरह से सारा जगतपुर उसकी धरती, उसका ख्रासमान, उसके गड्ढ़े, उसकी नदी उसका टीला, उसकी काड़ियाँ, उसकी समस्त ब्राल्माएँ काम कर रहीं थीं।

श्रौर गोविन्द ? श्रौर ज़ैनब ? श्रौर राजकुमार ?

गोविन्द से अपने वर में छिपा नहीं रहा गया। उसे अव मी बुखार था, पर वह अपने सर, दिल को ढके हुए, दीदी और पिता जी से छिप कर, नयीं खेती के पहले दिन को देखने निकल पड़ा था। जगतपुर की सारी आत्माएँ अपने-अपने खेतों में थी, गोविन्द अकेले कैसे घर रह पाता ?

वह गाँव से पश्चिम की स्रोर मुड़कर करौंदे, ऋरूसे की क्ताड़ियों को पार करता हुआ टीले पर चढ़ रहा था ख्रौर उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहा है जो बोलता रहता है, जिसकी कितनी छिपी हुई आँखें हैं।

गोविन्द टीले पर खड़ा था और वहीं से चारों ओर के किसानों, जगतपुर की आत्माओं, और अपनी नई खेती को देख रहा था। उसकी आँखें धीमे-धीमे बुखार से जल रहीं थीं; पर उनमें कमी-कमी उत्साह और आशा के आँस् आ-आकर; गोविन्द को जीवन देते जा रहे थे।

गोविन्द श्रपने को कपड़े से ढके था, श्रीर वह टीले पर घूम रहा था। वह वार-बार श्रासमान को देखकर मुस्करा देता था, घरती को देखकर मुकजाता था, मस्जिद श्रीर मन्दिर के खंडहर को देखकर न जाने क्या बुदबुदाने लगता था?

जगतपुर के किसानों को; जो इस समय श्रपने-श्रपने खेतों में नई खेती के लिए नया बीज बो रहे थे; उन्हें सोच-सोचकर गोविन्द श्रपूर्व श्रानन्द से भूम उठता था। वह बार-बार सोचता था कि वह किसानों के बीच में जाये, खेतों के किनारे घूम-घूमकर उनकी नई खेती में श्रपने दिल श्रीर दिमाग का सहयोगे दे, पर वह समभता था कि उसे उस समय कोई भी घर से बाहर देखकर बहुत फटकारता, वह स्वयं सोच रहा था कि उसे श्रव भी मीठा-मीठा बुखार है, उसे घर से बाहर, फिर इस सर्द टीले पर किसी हालत में नहीं श्राना चाहिए था। पर गोविन्द श्रपने दिल के उफान को नहीं रोक सका श्रीर वह खुपके से टीले पर घूम रहा था।

\* श्रीर ज़ैनब ?

ज़ैनव सहमी हुई गोविन्द के घर आई। दरवाजा सूना था। शायद सब खेत पर चले गए थे। सूरा दीदी का भी नहीं पता था और उसे अजीव आश्चर्य तो तब हुआ; जब उसने गोविन्द की भी खाट खाली पाई! उसने ज़ोर-ज़ोर से, घर में तीन बार गोविन्द की पुकारा, पर कोई आवाज़ नहीं।

. ज़ैनव घर से बाहर निकलकर काले बादलों से ढके हुए स्त्रासमान

के नीचे खड़ी हो गई। गाँव में ऋजीव तरह की खामोशी थी, ऋौर गाँव से बाहर, चारो ऋोर खेतों में एक मीठी गुहार मची थी।

ज़ैनव के दिल ने माट कह दिया कि गोविन्द निश्चित रूप से अपने नए बीज की बोवाई देखने गया होगा ? ं लेकिन, कैसे. और कहाँ गया होगा, ज़ैनव यह सोचती हुई दायीं ओर मुड़ी और गाँव के पश्चिम तरफ मुड़ने लगी। गाँव के बाहर होते ही उसे लगा जैसे जगतपुर का ऊँचा टीला अपनी मिट्टी की ज़वान से ज़ैनव का अपने पास बुला रहा है। ज़ैनव, अनायास टीले की ओर वढ़ने लगी और दूर से उसने देखा, गोविन्द पागल तो नहीं है। गया था ? टीले पर घूम रहा था।

गोविन्द सर नीचा किए हुए टीले की धरती की त्रोर देखता हुन्ना टहल रहा था। जैनव त्रपने शिलवार का ऊँची किए हुए, माड़ियों को पार कर ....गोविन्द को देख रही थी। गोविन्द टहल रहा था ज़ैनव दौड़ रही थी। गोविन्द सोच रहा था, ज़ैनव उस पर नाराज़ हो रही है। गोविन्द चुप था, ज़ैनव ने ज़ोर से पुकार कर कहा—''गोविन्द!''

गोविन्द ने टीले पर से देखा, ज़ैनब टीले पर दौड़कर चढ़ रही थी। गोविन्द ने ज़ैनब के नंगे पैरों केा देखा, ज़ैनब ने गोविन्द के पागलपन को देखा। अब ज़ैनब चुप थी श्रौर गोविन्द ने पुकारा— "ज़ैनब!"

ज़ैनव तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी, गाेविन्द ने नीचे उतरते हुए, ज़ैनव के दोनों बढ़े हुए हाथों के। ऋपने दामन में छिपा लिया, ऋौर दोनों टीले पर खड़े हो गए।

ज़ैनब ग्रपने के। भूल गई, उसका गुस्सा कहीं हवा में उड़ गया, उसकी ग्रन्य उलक्तनें जैसे कहीं छूट गईं। ग्रीर वह जैसे फूल की पतली ख़ुशबू की तरह, गोविन्द के दामन में खो गई। जैसे प्यार के एक उमड़ते हुए समुन्दर में, लहर की मुस्कराहट गायब है। गई है।—जैसे माँ की प्यारी गोद में, कहीं डर से भागा हुआ उसका नन्हा सा मासूम बच्चा, मुँह छिपाकर खामोशी से सो गया हो।

इसी तरह ज़ैनव, गोविन्द से लिपट गई थी श्रौर गोविन्द ने ज़ैनव को उसी तरह श्रपने दामन में छिपा लिया था। ऊपर जैसे श्रासमान मुस्करा रहा था, पास में जैसे मिन्दिर श्रौर मिस्जिद के खंडहर दोनों को दुश्रा दे रहे थे। नीचे का टीला, जैसे पिघल कर मुलायम हो गया था, उसके तमाम ठीकरे जैसे शरमाने लगे थे। टीला जैसे उन दोनों को लिए हुए श्रपनी प्यारी घरती में समा रहा था; जहाँ हीरे श्रौर सोने की बड़ी बड़ी कानें हैं, पर कोई उसे छूता तक नहीं, जहाँ कितने बड़े-वड़ वादशाह, वड़े-बड़े इन्सान थककर श्रपनी श्रपनी कहों में सो गए हैं, पर उन्हें कोई जगाता तक नहीं, जहाँ न जाने कितनी दो-दो प्यार की श्रात्माएँ एक दूसरे के दामन में छिपकर स्त्रो गई हैं, श्रौर उनके ऊपर न जाने कितने लाख ताजमहल स्त्रयं बन गए हैं!

"गोविन्द ! तुम कितने पागल हो !" ज़ैनब ने वास्तविक जगत में ऋाते हुए कहा।

"यह तो पुरानी बात है, ज़ैनव !" गोविन्द ने घीरे से कहा, "लेकिन तुम तो नाराज़ होके इतनी दूर चली आई !"

"तुम्हें ऋबभी बुखार है, गोविन्द ! चलो चल्दी घर चलो! "

ज़ैनव गोविन्द की दायीं बाँह में हाथ डाल कर उसे टीले से नीचे उतारने लगी और उसपर बुरी तरह बिगड़ने लगी। उसके घर से ऐसी हालत में बाहर निकल आने के पागलपन पर प्यार के उलहने देने लगी।

गोविन्द को बुखार था, उसके पैर ऊपर से नीचे उतरते हुए कॅप रहे थे। ज़ैनब उसको सम्हालती हुई, बगल से चल रही थी।

जैनव महसूस कर रही थी कि वह अपनी रोशनी को अपने हाथों

में सम्हाले, घटाटोन ब्रान्थेरे की चीरकर जन्नत के दरवाज़े पर पहुँच रही है।

गोविन्द को लग रहा था, जैसे वह अपनी मंज़िल को अपने दामन में ही छिपा कर आगे वड रहा हो।

दोनों टीले के नीचे उतर श्राए, श्रीर ज़ैनव ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, "गोविंन्द! तुम्हें मेरे सर की क्रसम तुम घर पर श्राराम करो कहीं श्रपनी चारपाई से हिलो नहीं मैंने खनाव में देखा है ' जगतपुर के खेतों में निहायत उम्दा फसल तैयार हुई है श्रीर मारे श्रमाज के जगतपुर की धरती ढँक गई है।"

गोविंद ने मुस्करा कर कहा, "श्रीर मैंने खताव में देखा है कि मेरी ज़ैनव को किसी ने मेरे सामने एक चाँटा मारा है, श्रीर मैं चुप खड़ा था, उसका मैं कुछ नहीं कर सका।"

''इसमें तुम्हारा क्या क़सूर; ख्वाव में ऐसा होता ही है, एक मरतवा मैंने भी ख्वाव में देखा था कि एक चींटी मुक्ते लेकर भागी जा रही है, श्रीर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी।''

गोविन्द को मीठी हँसी आ गई और उसके सूखे हुए ओठों पर जैसे अमृत बरस गया। जैनव ने सिर्फ आँखों में मुस्कराते हुए कहा, ''जल्दी घर चलो 'तुम्हें बुख़ार है!''

गोविन्द श्रपनी चारपाई पर लेटा था। जैनब ने थर्मामीटर से देखा, उसका बुखार १०२ (श्रंश) था। गोविन्द की साँसे तेज चल रही थीं और उसकी श्राँखें सुर्ख हो श्राई थीं। जैनब ने उसे खूब ढक कर सुला दिया और स्वयं उसके सिरहाने बैठकर, उनके जलते हुए सर पर तेल लगाने लगी।

गोविन्द चुप लेटा था, ज़ैनब उदास बैठी थी। सहसा गोविन्द ने अपने दोनो हाथों से, ज़ैनब के दोनो हाथों को पकड़कर कहा—"ज़ैनब स्त्रब तुम घर जास्रो!"

''त्र्रौर तुम्हारा बुखार त्र्रौर सर दर्द १'' फा० १२ "ठीक हो जाऊँगा, अब तुम जाओ ! • • सब लोग आते ही होंगे !" ज़ैनब अपनी डबडबाई हुई आँखों को छिपाती हुई अपने घर चली गई। गोविन्द सो गया।

श्रीर राज कुमार ?

राज कुमार जैसे विद्यिप्त था।

जगतपुर की घरती में नया बीज पड़ रहा था। सब खेतों की नई बोत्राई हो रही थी।

लगातार तीन दिनों तक जगतपुर ऋपनी नयी खेती में लगा था ऋौर राजकुमार विजय को पूरे तीनों दिन नींद नहीं ऋाई थी। वह पागल सा रात-दिन ऋपने महल में, ऋपनें बागीचे में टहल रहा था।

चौथे दिन शाम को वह अपनेपन में आकर अपने सलाहकारों के साथ वारहदरी में बैठा था। उसके मुँह पर उदासी थी, और बह बार बार, अपने हाथों को मलता हुआ चिन्ता से सोच रहा था—इसका बदला कैसे लिया जाय १ क्या राज्य के खत्म होने के पहले गाँव के कुछ नौजवान, जगतपुर पर राज्य करेंगे ?

उसकी ऋाँखों के सामने बार बार गोविन्द, किशन, ज़ैनब, इन्द्रा, के रूप ऋाके खड़े हो जाते थे ऋौर ऋपनी मौन भाषा में राजकुमार के सामने कह जाते थे—सावधान हो जाऋो!

विजय हवा में अपनी मुडियाँ बाँघ कर मुँ मला उठता था और बार बार अपने सलाहकारों से कह उठता था 'सारे जगतपुर में आग लगा दो!'

तब जगतपुर का टीला, विजय की आँखों में नाच उठता था, श्रौर जैसे वह कराह कर कह उठता था—सुक्ते न भूलना, मैं तेरी ही परम्परा की अमिट कहानी हूँ।

विजय स्नायास, स्रपने साथियों के बीच कह उठता—मुक्ते इन सब बातों की परवाह नहीं! "वस, ' जगतपुरमें आगलगा दो ' मैं आगे देख लूँगा ! ''विजय ने कहा, और वह अपने सलाहकारों को देखने लगा।

"कैसी आग?" विजय के एक नज़दीकी दोस्त वहादुर सिंह ने पूछा।

"त्राग की कमी है ? " . सामाजिक स्राग या साम्प्रदायिक स्राग जगतपुर में लगा दो !"

"साम्प्रदायिक आरा ?" मैनेजर को आश्चर्य हुआ।

विजय ने कहा, "'स्त्राश्चर्य किस बात का ! 'राज्य के सामने सर उटा कर खड़ी हुई कोई भी चीज़, किसी भी तरह, बरवाद की जाती है! 'यह राजनीति है' हमारे खून का कोध है, 'गाँव में साम्प्रदायिक द्याग लगा दो 'शेख पड़ी की मस्जिद में सुद्रार का गोस्त फेंकवा दो द्यौर दूनरी द्योर, बड़ी पड़ी के मन्दिर में गाय की पूँछ कटवा के फेंक दो!"

''राजकुमार, यह बहुत बुरा होगा; गाँव फिर एक नया टीला वन जायगा!" मंत्री, जानकी दास ने डर से काँप कर कहा,—''फिर तो आपके दुश्मन हैं 'गोविन्द, किशन, लाल साहव, शेखपड़ी के कुछ लोग और छोटीपड़ी के कुछ लोग 'सिर्फ़ इन्हीं से निपट लेना है, वस 'श्रीर''!"

'श्रीर फिर तो, इन लोगों की हालत भी कितनी खराव हो रही है। इस समय, दीनवक्ससिंह, राज्य दीवान ने कहा, ''गोविन्द बीमार है, ज़ैनब उससे मिलजुज नहीं सकती। गाँव के मुखिया श्रीर लम्बरदार बुरो तरह से उनके पीछे पड़े हैं। कुछ ही दिनों में इन्द्रा की यूनिवर्सिटी ही खुल जायगी ''श्रीर वे चली ही जॉयगीं, वाकी रहा किशान; वह किसी भी समय कीड़ों की तरह मसल दिया जासकता है!''

"विल्कुल ठीक है ! . . . . इसके लिए किसी वहुत वड़े त्फ़ान की क्या ज़रूरत ? . . . चे सब बरसाती कीड़ों की तरह खुद मर जाँयगे ! ''

"त्र्यौर ज़ैनव!" विजय ने धीरे से कहकर श्रपना मुँह छिपा लिया। श्रौर धीरे से उठकर श्रपने कमरे की श्रोर वढ गया।

"क्या हस्ती है, ज़ैंनब की ?" श्रपने कमरे में पहुँचकर, विजय ने फिर से दुहराया।

"कुछ नहीं" विजय के दोस्त बहादुर ने पीछे से आकर कहा, "वह महल में जबरन लाई जायगी, एक अपराधिनी के रूप में " और जीवन भर कैंद!"

"कैसी अपराधिनी ?" विजय ने चौंककर कहा।

"वह एक हिन्दू, खासकर ब्राह्मण नवजवान से इसलिए मुहब्बतः कर रही है कि हमारा हिन्दुत्व नष्ट हो जाय, हमारे देवता हमेशा के लिए हमारे दुश्मन श्रीर कोधी वने रहें।"

"विल्कुल ठीक ! · · · · बिल्कुल ठीक कहा तुमने !'' विजय ने हर्प से कहा, ''लेकिन श्रव मुभे नालायक किशन पर क्रोध श्रा रहा है; इस समय तबीयत हो रही है कि उसकी श्रीरत को नंगी करके पिटवाऊँ ! नया बीज लाई है!''

"त्रौर उसकी वहन सब्बो को ?" वहादुरसिंह ने ऋजीब बदमाशी से ऋाखें मटकाता हुआ पूछा ।

"त्राह! सब्बो भी तो एक कली है! " कहीं त्रागर मिल जाती!"

विजय ने एक ठंढी साँस लेकर, बहादुर को देखा, श्रीर दायीं श्रोर के ज़ीने से श्राने महल के ऊपरी छत पर चढ़ने लगा।

काली शाम हो आई थी। जगतपुर के सारे किसान अपने अपने खेतों में पागल थे।

त्राज नयी खेती की बोत्राई का त्राखिरवाँ दिन था। जगतपुर की काफी धरती बोई जा चुकी थी।

नयी खाद, नए वीज, नए उत्साह स्त्रीर स्त्राशा से स्त्रिधिकांश जगतपुर स्त्रपने खेतों को वोकर दूसरे दिन नया सबेरा देखने वाला था। विजय अपने महल के दूसरे मंजिल की वालकनी पर खड़ा था, अप्रीर जलती हुई आँखो से किसानों द्वारा, जगतपुर की बोई हुई धरती को देख रहा था।

वह उत्तर दिशा की श्रोर देख रहा था—जगतपुर की किसान श्रात्माएँ श्रपने श्रपने खेतों में हैं; जगतपुर की कुमारियाँ, श्रल्हड़-ंसी, मासूमियत के वोक्त से दबी हुई खेतों से घर श्रा रही हैं, घर से खेतों में जा रही हैं।

कितनो थकी हुई भी मुस्करा के गीत गुनगुना रही हैं, कितनो के गुलाबी त्रोटों पर गीत स्वयं मुस्करा रहा है।

विजय वालकनी पर एकाएक सिहर उठा । उसने देखा—िकशन की वहन सब्बो सर पर एक मेडुका रक्खे हुए, अर्केली खेत से घर लौट रही है । उसके वढ़ते हुए पैरों में अर्जीव मस्ती थी और उसके अपने पीछे और कोई नहीं दिग्बाई दे रहा था !

विजय ने ज़ोर से पुकारा-"वहादुर !"

वहादुर को पकड़ कर, विजय ने वालकनी से सक्वो की श्रोर इशारा किया—श्रीर कड़े खर में कहा- "वहादुर! दुश्मनी में कुछ न उठा रक्खो ''पकड़ लो ''चुपके से इस लड़की को ''श्रीर छिपा लो श्रपने महल में।"

बहादुर दौड़ता हुन्ना जीने से उतरने लगा । विजय ने पुकार कर सचेत किया—"सिपाही ले लेना, ... मौका देखकर ...। 'सँभल के दोस्त । ....'

<sup>\*</sup>विजय फिर छिपकर वालकर्ना में खड़ा हो गया ।

ऋँघेरा छा गया था, सब्बो वेखटकें नीम की सुरसुटों को पार करती हुई, बनी अमराई के पास आ रही थी। उसके ओंठ कुछ धीरे-धीरे गुनगुना रहे थे। सहसा उसके पैर और हिलते हुए ओंठ दोनों स्क गए। सब्बो देखने लगी—एक फाख्ता का जोड़ा बुरी तरह से आपस में उड़-उड़ कर लड़ रहा था और उनके नुचते हुए मुलायम-मुलायम पर धरती पर उड़ रहे थे। सब्बो देख रही थी और सोच रही थी कि चिड़ियाँ भी क्या आपस में दुश्मनी रखती हैं ? तब क्यों इस तरह लड़ रही हैं ? क्यों नहीं वे मेरे पास आ जातीं, मैं उनके भगड़े का फैसला कर देंती, लेकिन दूसरे ही च्या, सब्बो ने देखा दोनों लड़ते हुए फाख्ते गरदन भुकाकर न जाने क्या मीठी बोल बोलने लगे थे। फाख्ती शरमा-कर, हार मानती हुई, गरदन भुकाए बाई और खिसकती जा रही थी, फाख्ता गर्दन पर भटके देता हुआ, प्यार से उसका पीछा कर रहा था।

उसी समय, सब्बो एकाएक चीख उठी । उसे कोई अपनी गोद में उठाए हुये न जाने कहाँ लेकर भाग रहा था । वह चीखती जाती थी, और छटपटाती जाती थीं, हाथ पैर पीट रही थी, गालियाँ सुना रही थी, किशन, गोविन्द, भामी, भइया बग्रेरह को पुकारती जाती थी।

पर अँघेरा छाया था। रोशनी, इन्सान के वहशीपने के अँधेरे में खोगई थी। सब्बो की आर्त्त-पुकार से आसमान से बिजली भी नहीं गिर रही थी। अजीव स्नसान के साथ अँघेरा छा गया था। जगत-पुर की सब आत्माएँ अपने-अपने खेतों में थी। गोविन्द बीमार, चारपाई पर था, किशन मिट्टी से पुता हुआ अपने खेत में था। उसके सब माई, सब काका, सब दादा बहुत दूर थे। विजय अपनी बालकनी पर उछल रहा था और नीचे की ओर भागने लगा था।

घटाटोप श्रॅंषेरा छा गया था, सब्बो बेहोश हाकर महल के एक मीतरी कमरे में वन्द कर दी गईं। उसका दिल कराह रहाथा, श्राँखे रो रही थीं,—श्रौर वह बेहोश थी। जैसे कोई जंगली चिड़िया श्रासमान में उड़ रही हो श्रौर किसी बहेलिए ने एकाएक उसे पकड़कर एक शीशे के पिंजड़े में केंद्र कर दिया हो।

सन्बो उसी तरह, सहमकर बेहोश हो गई थी। विजय, बहादुरसिंह त्र्यादि वबडाए हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वह श्रपनी बेहोशी में भी रह रहके तड़प उठती थी, श्रौर उसके दोनो श्रोंठ एकाएक न जाने क्या बुदबुदाने लगते थे।

तारामती यह दृश्य देखकर, सिंहर उठी, श्रीर एकाएक कह उठी—"विजय, इसे छोड़ दो, श्रव भी खैर है!"

विजय ने श्राँखें लाल करके तारामती की श्रोर देखा। तारामती ने फिर पुकारा—"विजय!"

विजय ने गंभीरता से कहा—"तारा ! खबरदार, अगर कहीं बात फूटी ' यह सब शासन संबन्धी हथकंडे हैं ।''

"श्रौर यह श्रगर मर गई तो ?" तारामती ने दर्द से बढ़ते हुए कहा। विजय ने क्रोध से उत्तर दिया—"तब इसकी लाश, रात के सूने में, रोनी के किनारे फेंकवा दी जायगी।"

तारा की आँखो में आँसू छलक पड़े, लेकिन उसने इसे छिपा लिया और मुककर सब्बो की बेहोश आँखो के भीतर देखने लगी—जहाँ वह पुकार रही थी, 'मेरे भइया ! भाभी !! · · · भाभी ! · · गोविन्द · · गोविन्द !"

'किशन 'किशन '।'

जहाँ वह रो रही थी— ऋौर इन्सानियत को बहुआ दे रही थी। "सब्बो!" तारा ने धीरे से पुकारा ऋौर खुले हुए माथे पर ऋपना दायाँ हाथ रख दिया।

सब्दो चिल्ला उठी। उसे होश आ गई और वह भापटकर तारा से सहमकर लिपट गई—जैसे कोई वाप से बुरी तरह डरा हुआ वच्चा अपनी माँ की गोद में छिप जाता है।

लिपटते हुए सब्बो ने चीखकर कहा—"इन्द्रा दीदी !" "नहीं, मैं इन्द्रा नहीं : मैं तारामती हूँ ।" तारा ने उत्तर दिया । लगी। श्रीर ढाई घंटा रात बीतते-बीतते छोटी पट्टी में खलबली मच गई। घर श्रीर जाति की इउज़त, नागन की तरह तड़पकर किशन, पारो, प्रताप, मोहन, राधे, जमुना मुन्नू वगैरह को ढसने लगी।

छोटी पही, पहली किसानी की अजीव थकान से चूर चूर थी, पर सब्बो केन मिलने की खबर से उसकी नसों में बिजली दौड़ र गई।

किशन के पाँच के नीचे की धरती गर्म होकर सिहर सी उठी। वह बेतहाशा दौड़कर, गोविन्द के पास पहुँचा श्रीर पता लगाया, सब्बो वहाँ श्राई ही नहीं थीं। गोविन्द का माथा उनका वह चहर से अपने को ढके हुए, किशन के सथ, लाल साहब के घर की श्रीर बढ़ने लगा। दरवाज़े पर पहुँचकर, दोनों ने लालसाहब का श्रिमवादन किया। श्रीर इन्द्रा बहन से तुरन्त मिलने की प्रार्थना की।

इन्द्रा सुनते ही डर से कॅप उठी, लेकिन उसने उसी ल्राण कहाँ— "हिम्मत से काम लेना है! सब्बो को...हर रास्ते, कुएं, बावली, रोनी वगैरह में अभी-अभी तलाश करों!..जाओं!"

्रहन्द्रा चिन्ता और करुणा से वहीं खड़ी थी, और गोबिन्द किशन के साथ छोटी-पट्टी की ओर बढ़ने लगा।

उन दोनों ने अपने और साथियों को लेकर, कूएँ ,बावली, पोखरे घर और रोनी की तलहटी को छान डाला , पर सच्चो न मिली।

श्रीर इस तरह सुबह होगई। जगतपुर की श्रात्मा डर गई, तें किन इसके बहुत बड़े भाग ने फौरन सोचना श्ररम्भ कर दिया—किसी को क्या पता, यह है देवताश्रों का कोप, यह है हमारी क्रोधित धरती का श्रमिशाप। गोविन्द इसका मूल था; श्रीर जब वह ग़ल्ला लेने गया, तब लालसाहब के गोदाम में ही श्राग लग गई, श्रीर गोविन्द मरते मरते बचा, उसका हाथ तो मुलस ही गया। फिर, जिस दिन नये बीज की बोश्राई शुरू हुई, क्यों उसी च्या गोविन्द इतना सख्त बीमार होगया।

श्रीर श्रव तो दैव का इतना कोप हुश्रा कि गाँव की एक कुमारी लड़की ही नापता हो गई। वात यह थी कि किशन जो गोविन्द का सहायक था। श्रव देखो पारो की क्या दशा होती है, उसे क्या दंड मिलता है, वह भी तो जगदीशपुर गई थी श्रीर नया बीज लेकर श्राई है।.. यह है नए बीज का किस्सा, यह है श्रमी शुक्तश्रात। इस बीज की खेती क्या होगी, श्रागे-श्रागे क्या घटना घटती है, ईश्वर ही जाने। हम लोगों का तो श्रुवविश्वास है कि भूखों रह-रह के, गाँव गाँव से भीख माँगे श्रीर इस तरह से पहले श्रपने रूठे हुए देवता को मनाएँ। उनसे चमा प्रार्थी हों, उन्हें किसी तरह खुश करें।

\* \*

गोविन्द ग्रौर किशन ग्रजीव चिन्ता ग्रौर उदासी के साथ, मुखिया बद्री पांडे के बरामदे में बैठे थे। इनके साथ, दूसरी चारपाई पर लम्बरदार ग्रौर हर पट्टी के ऋगुए (पट्टीदार) बैठे थे।

गोबिन्द बार-बार सावित्री के एकाएक खोजाने की वात को सामने रख रहा था; ब्रौर उसके ढूँढने, पता लगाने की बात को पंचों के सामने रखता था। लेकिन पंच रूठे हुए देवताब्रों की बात को बार-बार सामने रखते थे ब्रौर सावित्री को भूल रहे थे।

किरान के सर में चक्कर आ रहा था। वह बार-वार जलती हुई आँखों से मुखिया, लम्बदार और पट्टीदारों को देखता था और अपनी खामोशी में मुँभलाकर सोचता था—इन बेवक्कूफों की कमजोरियाँ ही इनके देवता हैं; इनके दिमाग़ का अन्धेरापन ही; इनका भूठा विश्वास है।

वह बार-बार उचक उठता था ऋौर उसकी गर्म भुजाएँ बार-वार कँप उठती थीं, जिनमें प्रतिहिंसा की इतनी ऐंठन उठती थीं कि जिससे किशन एक ही चपेटे में बैठे हुए समस्त ठीकेदारों को चूर-चूर कर सकता था। उनके मस्तकों को फोड़कर, उसकी गन्दी हवा को निकाल सकता था।

गोविन्द पंचों के सामने मानों अपनी याचना से कँप रहा था। वह आज इतना मुका हुआ था कि जैसे कोई विधवा किसी पाप में फँसकर समाज के सामने मुक जाती है। वह लाख तरीक़ों से, पंचों को ठोस धरती पर आने के लिए आग्रह कर रहा था। वह अपना सिर मीच-मीच कर कह रहा था—''पहले हमें अपनी सब्बों को दूँदना है; हमें जहाँ उसके होने का संदेह है, उसे देखना हैं। देवता और उनका रूटना, फिर उनका मनाना बाद की चीज़ है।''

लेकिन गोविन्द की एक भी नहीं चल रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पागलों की भाँति जगतपुर के सामने अपना सिर पीटे—-श्रीर ज़ोर ज़ोर से पुकारकर कहे—हस संसार में देवता कहीं नहीं, कोई श्रद्दश्व वस्तु, शिक्त-देवता नहीं; धरती कभी किसी से कुपित नहीं होती। मनुष्य देवता हैं, मनुष्य राज्य है। मनुष्य प्रेम करता है, मनुष्य राज्य बनकर गाँव के गाँव खा जाता है। मैं किसी देवता श्रदृश्य शिक्त से नहीं सताया जा रहा हूँ। मैं किसी के कोप से नहीं बीमार पड़ा था; उसमें किसी देवता का हाथ नहीं था, उसमें दानव मनुष्य का हाथ था। एक मनुष्य ने मुक्ते चोट दी थी श्रीर मैं बीमार पड़ गया। किसी राज्य मनुष्य के हाथों ने लाल साहब का बीज गोदाम फूँका था, श्रीर इसी तरह एक बदबूदार मनुष्य ने मेरी बहन को छिपाया है। अगर धरती पर, श्रव तक ऐसे राज्य मनुष्य जीवित हैं, तब तक एक सब्बो नहीं, जगतपुर भर की सब्बो, देश भर की सब्बो चुराई जायँगी। सबका बरवस सुहाग छुटेगा। एक रोनी नहीं हज़ारों पवित्र निदयाँ, रोनी होकर बहेंगी।

उसी समय, किशन ने गोविन्द को जगा दिया और उसने पीड़ा भरी वाणी से तड़प कर कहा—-''गोविन्द; हमें अपने पर भरोसा करना है, उठो : हम कहीं और चलें !"

गोंविन्द चुपचाप किशन के साथ बरामदे से बाहर होने लगा। दोनों चुप थे, लेकिन पंच ऋापस में एक दूसरे को देखने लगे।

उसी समय, मुखिया ने उठते हुए कहा—''गोविन्द ! . . तब तुम लोगों ने क्या फैसला किया ?"

दोनों वरामदे से नीचे उतर आए। और चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। तब तक मुखिया के स्वर के साथ लम्बरदार ने भी स्वर जोड़ा और पूछा—''आखिर क्या सोचकर जा रहे हो?"

वे दोनों तेज़ी से बद्री पाँडे के ऋहाते को पार कर रहे थे। तब तक कुछ लोगों ने बढ़कर उन्हें रोक लिया और ऋजीव संवेदना से पूछा—"आखिर किस नतीज़े पर पहुँच कर तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो ?"

गोविन्द और किशन लोगों के बीच में चुप खड़े थे और उनकी उदास आँखें देख रही थीं—सब्बो राजा के राजमहल में किसी आँधेरे कमरे में छिपाई गई है। रोते-रोते उसकी आँखें सूज आई हैं। उसने अभी पानी तक अपने मुँह में नहीं डाला है। वह वार-वार रो-रो कर पुकार रही है—'गोविन्द महया कहाँ हो!...में मर रही हूँ।

मेरे किशन, राजा भइया, क्यों नहीं आ्राजाते ?...मेरा दम घुट रहा है!...में मरने जा रही हूँ।..

भाभी !...पारो भाभी !... कहाँ है तू ?---'

"किस नतीज़े पर त्राए ही गोविन्द !" मुखिया ने पूछा।

"मैं जिस नतीज़े पर आया हूँ, उसे न पूछो," गोविन्द ने अजीव गंभीरता से कहा, "मैं इस नतीज़े पर आया हूँ कि जगतपुर पर मौत की साया पड़ी है, जगतपुर सो गया है, आप लोग अपने देवताओं को मनाएँगे और इस बीच में जगतपुर में जो भी घटना घटेगी; उसे देवता के कोप को सौंप देंगे। और इधर जगतपुर का मनुष्य राच्स इंसकी आड़ में पीछे से—एक एक को खाता जायगा। कभी हमारा अन्न, कभी हमारा धन, कभी हमारी इज़्जत और कभी हमारी

''यानी, तुम इस नतीज़ें पर हो कि सब्बों को राजकुमार ने चुराया है ?'' मुखिया ने बीच ही में टोका ।

"जी हाँ, और हम इसके भी आगे इस नतीज़े पर हैं कि इस तरह इस गाँव की कितनी सब्बो चुरायी जॉयगीं, कितनी फसलें मारी जाँयगी, कितने घर उजड़ेंगे श्रौर जगतपुर के ठीकेदार श्रपने देवता को मनाते फिरेंगे । देवता बारबार रूठते जाँयगे ख्रीर लोग उन्हे मनाते रहेंगे।"

"तो राजकुमार ने ऐसा किया है ?" • • • सब ने एक स्वर में दुहराया ।

"जी हाँ, राजकुमार ने ऐसा किया है," गोविन्द ने कहा,

"अब वताइए, आप लोग क्या मदद दे रहे हैं ? • • • क्या सीच रहे हैं ? ??

''पहले इस शंका को निश्चित कर लेना चाहिए, · · · ''मुखिया ने धीरे से कहा, "तब फिर फिर कुछ ।"

"अच्छी वात है! निश्चित हो जायगा!" गोविन्द ने कहा, श्रौर वह बहुत तेज़ी से किशन के साथ मुखिया के ग्रहाते को पार कर गया।

किशन इन्द्रा के यहाँ गया, ऋौर गोबिन्द ज़ैनब के घर ।

जिस समय गोविन्द ज़ैनव के घर पहुँचा; उसका आँगन सूना था। कहीं से, किसी कमरे से भी त्रावाज़ नहीं त्रा रही थी।

गोविन्द ने घीरे से ज़ैनी के कमरे में प्रवेश किया, श्रीर खड़ा का खड़ा रह गया।

ज़ैनी नीचे ईरानी कालीन पर, काबे की त्र्रोर रुख किए हुए, इवादत करने की मुद्रा में चुपचाप बैठी थीं। श्रीर ज़ैनब उसके पलँग पर श्रस्तव्यस्त श्रौंधी लेटी थी। उसने ज़ैनी के रेशमी तिकए में इस तरह से श्रपने मुँह को छिपा रक्खा था जैसे किसी कुम्हलाए हुए फूल में पराग छिपा हो। तिकिए के किनारे के ज़री के काम की मालर उसके विखरे हुए वालों में छिपे थे।

गोविन्द उन दोनों को देखता रहा। दोनों से त्पष्ट रूप से दो स्रावाज़ें स्त्रा रही थीं। ज़ैनी मानों कह रही थीं—या स्रल्ला! तेरा घर बहुत बड़ा है ? कायनात में तेरी वजह से रोंशनी है, क्यों नहीं त् मेरी स्त्राँखों में रोशनी दे देता। तेरे दरवार में बहुत बड़ा इन्साफ है, क्यों नहीं तू मेरा इन्साफ करता?

ज़ैनव मानो कह रही थी—या किस्मत तूने क्या सोचा है ? मुहब्बत ऋगर गुनाह है तो क्यों नहीं इसमें कीड़े पड़ जाते। ऋौर ऋगर मुहब्बत कोई पाक चीज है तो क्यों नहीं इसमें इतनी रोशनी है कि इसके इद गिर्द रेंगनेवाले ज़हरीले कीड़े खुद जलकर मर जाते? क्यों नहीं इसके किनारे की तमाम बालू की दीवारें गिर जातीं?

गोंविन्द चुपचाप, खड़े-खड़े सोच रहा था और उन दोनों की स्रावाज़ों में सब्वो की कराहती हुई स्रावाज़ सुनने लगा।

उसकी इच्छा हुई कि वह चुपचुाप लौट जाय, लेकिन उसके पैर अनायास ही ज़ैनव की ख्रीर बढ़ें । उसने मुक्कर धीरे से, ज़ैनव के सर पर हाथ रख दिया। ज़ैनव चौंक उठी, ख्रीर उसने घवड़ाकर उठते हुए धीरे से कहा—-"गोविन्द!"

गोविन्द खड़ा था ग्रौर ज़ैनव उससे सटी हुई हसरत से काँप रही थी। ग्रौर दोनों ने एक चुर्ण के लिए ज़ैनी को देखा।

ज़ैनी ने उठते हुए पुकारा—''गोविन्द !" गोविन्द ने उत्तर दिया—''जी हाँ !"

"कहो, सब्बो का कहीं पता लगा ?'' ज़ैनी ने गोविन्द की स्रोर बढ़ते हुए पूछा। "पता तो कहीं न लगा, लेकिन उम्मीद है कि वह राजमहल में छिपाई गई है।"

"यही मेरा भी खयाल है गोविन्द ।," ज़ैनब ने दर्द से कहा, "अगर मैं मर गई होतीं तो यह सब क्यों होता ?"

"यच्चों की तरह मत बात करो ज़ैनब !... अगर यही सब सोचकर दुनियाँ पैदा होते ही मरती जाय...... तब क्या कहने ?.... "

गोविन्द स्रभी कुछ स्रौर कहने जा रहा था, लेकिन ज़ैनब ने बात र्छानते हुए पूछा—''श्रव तुम्हारी तवीयत कैसी है गोविन्द !''

"त्रव तो शायद बुखार नहीं है, श्रौर फिर तो मुक्ते बीमार रहने की फुरसत ही कहाँ ?"

ज़ैनी गोविन्द के बाँए हाथ को पकड़कर, उसकी नब्ज़ देख रही थी। ज़ैनव उसके दाएँ हाथ को पकड़कर, उसपर श्रपना दायाँ हाथ प्यार से फेरती हुई कह रही थी—" बहुत कमज़ोर हो गए गोविन्द!"

"हाँ तुम्हें श्रमी श्राराम करना चाहिए !" ज़ैनी ने कहा ।

मैं तुम लोगों से अपने बारे में कुछ नहीं पूछने आया हूँ, "गोविन्द ने गंभीरता से कहा, "मैं वह रास्ता पूछने आया हूँ जिससे सब्बो उस राज महल से निकाली जा सके। तुम लोग सुके कुछ ऐसी रोशनी दो ताकि मैं उसके उजाले में खुद चलूँ. और सब्बों को अँधेरे से बाहर लाऊँ ?"

"इन्द्रा बहन से मिलकर आ रहे हो, गोविन्द !" जैनब ने पूछा। "नहीं, मैं इन्द्रा बहन से कल मिला था, किशन उनसे मिलने गया है ?"

"उनसे फिर मिलना बहुत ज़रूरी है!" ज़ैनब ने कहा "क्या मैं तुम्हारे साथ इन्द्रा बहन के पास चलुँ।"

"हाँ, चलो !"

दोनों शेख पट्टी को पार कर जैसे पूरव की श्रोर मुड़े, ज़ैनव ने देखा किशन सामने से भागा चला श्रा रहा था।

गोविन्द श्रौर ज़ैनब को देखते ही, किशन की श्राँखों में श्राँसू भर श्राए।

गोविन्द ने उसे सँभालते हुए पूछा—"क्या है किशन! इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो ?"

"गोविन्द!" किशन यह कह**क**र गोविन्द से लिपट गया श्रीर चीं ए स्वर में कहने लगा, "मेरी सब्बो राजकुमार के महल में है!....श्रीर कल से उसने श्राज तक पानी नहीं पिया है!"

"यह सव कैसे मालूम हुन्रा किशन !" ज़ैनव ने पूछा। "वहन इन्द्रा ने बताया है!"

तीनों फिर ठाकुर जी के मन्दिर की श्रोर मुड़े। मन्दिर पर पहुँच-कर, तीनों ने देखा मन्दिर सूना था। गोविन्द ने उसी च्रण, श्रचानक श्रावाज़ लगाई—"इन्द्रा वहन।"

गोविन्द की आवाज़ जैसे किसी तीखी पुकार की तरह वाथुमंडल को चीर कर बहुत दूर चली गई; और फिर लौटी नहीं। इस तरह गोंविन्द ने फिर दूसरी और आर्च आवाज़ लगाई; लगा कि मन्दिर का स्वर्ण-कलश मन्मना उठा; और आवाज़ आकाश में फैल गई।

इसी दूसरी त्रावाज़ को इन्द्रा वहन ने 'सीय रोवर' से सुना। यह 'सीय सरोवर' एक छोटे से पक्के पोखरे नुमा मन्दिर की चहार दीवारी से बाहर ही, उत्तर की छोर वना था। इन्द्रा, मन्दिर से लौटकर घर जाती हुई, न जाने क्यों ऋाज 'सीय सरोवर' की सीढ़ियों पर वैठ गई थी।

इन्द्रा बहन की आवाज़ सुनते ही, तीनों 'सीय सरोवर' की ओर सुड़े, और पास पहुँचकर नीचे सीढ़ियों पर बैठ गए। "क्या कहती हो, इन्द्रा वहन ?" गोविन्द ने दुःख से पूछा । इन्द्रा गंभीरता से सरोवर के स्थिर पानी को देख रही थी ख्रौर तीनों इन्द्रा वहन को ख्रपलक देख रहे थे।

"गोविन्द !" इन्द्रा बहन ने गंभीरता से कहा, "सब्बो के विषय में तुम्हारा ख्याल सही निकला। सुफे भी मालूम हुआ है कि सब्बो राजमहल में है। और यह भी सुना है कि विजय ने यह स्कीम बाँधी है कि अगर तुम लोग राजमहल की सीमा में आते हो तो तुम पर डाँका और चोरी का इल्ज़ाम लगाया जायगा और इस तरहसे तुम लोगों को सीधे रेनुआ थाने में बंद करके भेजवा दिया जायगा।

"डाँके में फँसाकर ?" गोविन्द ने ग्राश्चर्य से कहा ।

"हाँ, हाँ भूठ फसाकर, क्रानून में खींच कर, थानेदार जो उधर मिला है!" इन्द्रा ने गोविन्द को देखते हुए कहा, "समभदारी से काम करना होगा!"

"कैसी समभदारी ?" किशन ने उफन कर पूछा "यह बेईमानी !"गोविन्द ने तड़प कर कहा। "ग्रोह !हो!! ज़ैनब ने पीड़ा से साँस लिया।

एकाएक गोविन्द सीढ़ी पर खड़ा हो गया, श्रौर स्नी-स्नी श्राँखों से सरोवर के उस पार किसी बेनाम जगह को देखने लगा—उसे लग रहा था कि उसके सामने बहुत दूर में फैला हुन्ना, कोई तपता रेगिस्तान है। सब्बो उस रेगिस्तान से श्रकेली दौड़ रही है। उसके पैरों में पागलों की तरह बुरी तरह लड़खड़ाहट है। गोविन्द उसे पुका-रता जा रहा है, वह तेज़ी से न जाने किस छोर पर भागती जा रही है, हवा का एक भारी त्फ़ान श्राता है। गोविन्द श्राँखों मूद कर एक जगह पर खड़ा हो जाता है, श्रौर वह उस खूनी त्फ़ान में सब्बो की द़र्द भरी चीख सुनता है। त्फ़ान चला जाता है, गोविन्द श्राँखें सोलता है श्रौर वहुत दूर गेगिस्तान की सतह पर सब्बो सोलता है श्रौर वहुत दूर गेगिस्तान की सतह पर सब्बो

को दूँदने लगता है— प्रज्वो रेगिस्तान में पट गई है, सिर्फ उसके वाल हवा में लहरा रहे हैं श्रीर उसकी चीख सुनाई दे रही है। गोविन्द पागलों की तरह सब्बो को पकड़ने चलता है; लेकिन सब्बो फिर भाग निकलती है—गोविन्द के पैर पत्थर के हो जाते हैं, वह गिर पड़ता है; श्रीर श्रपनी फटी हुई श्राँखों से देख रहा है, सब्बो... बहुत दूर चली गई है, दूसरे छोर पर ... एक काली चींटी की तरह दिखाई दे रही है— उसके काले, विखरे हुए वाल हवा में उड़ रहे हैं। उसका पवित्र श्राँचल उड़ रहा है। इसी समय ज़ैनव ने उटकर गोविन्द से पृछा—

''क्या सोच रहे हो गोविन्द !''

गोविन्द का जैसे स्वम टूट गया । वह वहीं फिर दोनों हाथों से आँखें बन्द करके सीढ़ी पर बैठ गया और उसे एक च्र् में लगा मानो सब्बो चिड़ियों की तरह चहचहाती हुई, "गोिवन्द भइया! गोविन्द भइया! गोविन्द भइया!" कहतो हुई अजीव वचपन से उसकी गोद में सर रखकर चुप हो गई। और गोविन्द को वास्तव में लगा—जैसे, सर्गवमी के वदन वाली पर्वित्र खुशवू ...कृच्चे केले की खुशवू की तरह; उसकी नाक में भर गई।

श्रीर गोविन्द एकाएक उठ पड़ा । उसने किशन में उत्साह भरा, स्वयं श्रपने को देखा, इन्द्रा को देखा, ज़ैनब को देखा, फिर श्रागे बढने लगा।

किशन छाया की तरह, गोविन्द के साथ चल रहा था, ज़ैनव सहमी हुई इन्द्रा से सटीं हुई खड़ी थी।

"गोविन्द! कहाँ जा रहे हो ?" ज़ैनब ने दुःख से पुकार कर कहा।

गोविन्द किशन दोनों चुपचाप बढ़ते जा रहे थे, इन्द्रा ऋौर ज़ैनय सहमी हुई देख रहीं थीं, ऋौर सब चुप थे, चारो ऋोर सन्नाटा था। लगता था, ऋभी कोई त्फान ऋाने वाला है; ऋासमान खून बरसने वाला है, धरती रोने वाली है। इन्द्रा ने बढ़कर ज़ोर से पुकारा—"गोविन्द !...गोविन्द !! कहाँ जा रहे हो ?"

गोविन्द ने दूर से घूमकर देखा, श्रौर उसके पैर रुक गए । किशन श्रागे बढ़ चलने के लिए मचल रहा था । लेकिन गोविन्द; श्रपनी श्रोर श्राती हुई ज़ैनब श्रौर इन्द्रा को देखने लगा ।

''कहाँ जा रहे हो गोविन्द, सुक्ते भी बतास्रो !'' इन्द्रा ने पास स्राकर पूछा।

गोविन्द, बहन को देखता हुआ चुप था। फिर ज़ैनब ने गोविन्द से पूछा—''कहाँ जा रहे हो, गोविन्द ?'' ''किशन, से पूछो ' 'कहाँ जा रहा है मेरा दिमाग तो इस समय उस फूटी आँखों की तरह है जिसके सामने केवल सुर्ख-सुर्ख चिनगारियाँ दिखाई देतीं हैं।''

"कहाँ जा रहे हो • • किशन ?" ज़ैनब ने पूछा।

"ज़ैनव! मैं मरने जा रहां हूँ। "श्रीर श्रगर नहीं मर सका तो सब्बो को देखने जा रहा हूँ।"

उसी समय गोविन्द ने ग़ुस्से से बात काटते हुए कहा-

"नहीं, हम लोग एक इतनी बड़ी कब खोदने जा रहे हैं जिसमें '''।"

"यह क्या बक रहे हो, गोविन्द ?" ज़ैनब ने बढ़कर गोविन्द के मुँह को बन्द कर दिया। श्रीर उसकी लाल-लाल श्राँखों को देखने लगी; जिसमें से प्रतिशोध से इतने शोले फूट रहे थे कि ज़ैनब सिहर उठी!

"गोविन्द थोड़ी देर शान्त हो जात्रो! फिर जहाँ चाहना, जाना"।

इन्द्रा बहन ने कहा श्रीर ज़ैनब ने उसका समर्थन किया ।

लेकिन गोविन्द ने घूमकर देखा, किशन चुपचाप, ऋकेला आगो बढ़ रहा था। उसी च्राग गोविन्द दौड़ पड़ा और किशन के साथ हो लिया। दोनों चुपचाप, नीची पट्टी की ब्रोर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे; मानो दोनों के कानों में सब्बो की ब्रार्च पुकार ब्रा रही थी; मानो सब्बो कहीं से विलाप करती हुई, चीख-चीख कर गोविन्द भइया, बीर किशन की दुहाई माँग रही थी; ब्रौर ये दोनों उस पुकार की ब्रोर भाग रहे थे।

दोनों भागते जा रहे थे, जैसे सन्त्रों का ऋाखिरी वार मुँह इव ना था। दोनों बढ़ते जा रहे थे, जैसे उनके पीछे मृत्यु दौड़ लगा रहीं थी। दोनों चलते जा रहे थे, जैसे उनके पैर से ऋाशंका की वेड़ी टूट गई थी।

थोड़ी देर तक ज़ैनव श्रीर इन्द्रा, चुपचाप उन्हें देखती रहीं। गोविन्द श्रीर किशन धीरे-धीरे आम के पेड़ से छिपते हुए श्राँखों से दूर हो गए।

ज़ैनब सिहर कर इन्द्रा वहन से लिपट गई । इन्द्रा गंभीर थी; उसकी श्राँखों में इतना वड़ा समुद्र हिलोरें लेने लगा, जहाँ ' ज़ैनव '''उसकी गहराई में छिप गई थी' 'श्रोर गोविन्द, किशन, सब्बो तीनों सफ़ेद-सफ़ेद मछुलियों की तरह उसमें तैरने लगे थे।

ज़ैनव को लग रहा था, जैसे वह किसी ऊँचे महल के दरींचे पर खड़ी है, और उसका गोविन्द सख्त वारिश और त्फ़ान में चलता हुआ दूर वहुत,दूर भींगता हुआ चला जा रहा है। ज़ैनव पुकार रही है..पर जैसे उसकी आवाज़ को भूखा आसमान पीता जा रहा था। वह गोविन्द की राहत के लिए दौड़ना चाहती थी; पर जैसे उसकी चाल को किसी ने कैंद कर लिया हो!

इस समय राजमहल में तीन दुनिया थी, एक बाहर की, एक भीतर की; श्रौर एक ऐसे अन्धेरे की जहाँ रोशानी बुफीसी लगती थी; प्रकाश कॅप-कॅप कर रह जाता था; जहाँ की दीवारें तड़पतीं थीं, जहाँ की घरती श्राँसुश्रों से गीली हो जाती थी।

राजमहल की बाहरी दुनिया में रेनुस्रा थाने के दरोगा, पंडित उमाकांत चतुर्वेदी एक कमरे में बैठे थे; स्त्रीर बगल के कमरे में मुखिया बद्री पांडे की धर्मपत्नी ऋहिल्या; दरोगा जी के लिए भोजन तैयार कर रहीं थीं।

उसके जवान, खूबसूरत मुँह पर, दूल्हन-सा शरमाया हुन्ना घूँघट बल खारहा था। उसके सहमें हुए हाथ जल्दी-जल्दी मोजन तैयार कर रहे थे श्रीर उसका मोला दिमाग सोच रहा था कि क्या मैं किसी मँडुए की नौकरानी हूँ, जो इनके लिए खाना बनाऊँ ! म्वयों मैं राज-महल में दरोगा-फरोगा के लिए मोजन बनाने श्राई ? पंडित जी ने मुक्ते इतना विवश किया, नहीं तो मेरी छाया भी यहाँ न श्राती !

इस माँति तमाम बच्चों की तरह बातें सोचते-सोचते ऋहिल्या ने भोजन तैयार कर लिया; ऋौर वह ऋपने ऋाँचल से पसीने से तर मुँह को पोंछती हुई चौके में खड़ी हो गई। और उसने घूँघट उठाकर, कुछ तिरछी ऋाँखों से सहम कर दूसरे कमरे में देखा। दरोगा साहब कुछ पी रहे थे और फटी-फटी ऋाँखों से ऋपने खाली शीशे के गिलास को देख रहे थे। ऋहिल्या ने सोचा कि ऋब वह ऋपने घर चली जाय; दरोगा स्वयं खाना खा ही लेगा।

ऋहिल्या के सहमे हुए पैर ज्यों ही बाहरी बरामदे की स्रोर बढ़े,

दरोगा ने त्रावाज लगाई—''श्रो जी !···मुखिया की दूल्हन ! खाना खाने त्राऊँ ?''

श्रहिल्या दरवाज़े पर खड़ी होकर चुप थी। श्रीर दरोगा टहलता हुश्रा कमरे में चला श्राया। श्रहिल्या को चुप,दरवाज़े पर खड़ी देख कर, उसने कहा—''दूल्हन साहव! सुक्ते श्रव खाना खिला दीजिए!''

श्रहिल्या को लगा, जैसे किसी ने उसके भरे हुए मुँह पर चाँटा मार दिया हो! उसका मुँह मुर्ख हो गया। उसने कुछ कहना चाहा; पर जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कह दिया हा—'चुप रहो!… रेनू थाने के दरोगा जी हैं!'

अहिल्या के सर का घूँघट और नीचे खिसक आया और वह अपनी खामोशी में धीरे से खाना परोसने लगी। थाली लगाकर, उसने आसन के पास रख दिया और सिकुड़ कर चौके में बैठ गई।

दूसरे ज्ञण श्रहिल्या ने कनिखयों से देखा—दरोगा, पंडित उमा-कांत चतुर्वेदी विना हाथ-पैर घोए, कपड़ा उतारे भूखे वैल की तरह खाना खाने लगे। श्रहिल्या श्राश्चर्य से काँ गई श्रीर वह श्रपने मुखिया की वातों को सोचने लगी; पंडित जी ने उससे कहा था—"दरोगा— पंडित उमाकान्त जी सबसे ऊँचे गोत्र के चतुर्वेदी हैं! वे किसी के हाथ का छुश्रा हुश्रा खाना कभी नहीं खाते, सिर्फ़ श्रपने परिवार का श्राज तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हो गए हैं। खाना खाने के पहले स्नान करते हैं, श्रन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। इतने पवित्र श्रीर श्राचार से रहने वाले व्यक्ति श्रव इस संसार में कम रह गए हैं!"

त्रहिल्या सोचती जा रही थी। दरोगा के प्रति, पंडित जी की कही हुई बातें त्रासमान में तेज़ी से दौड़ते हुए बादलों की भाँति; त्रहिल्या के दिमाग में उड़ रहीं थीं। वह हैरान थी। त्रीर जब वह त्रपनी कनिखयों से भूखे कुत्ते की तरह खाना खाते हुए दरोगा को देख लेती तो उसे लगता कि उसके दिमाग में कोई त्राधी त्रागई है

त्रीर उसके दिमागी स्त्रासमान में पंडित की बातों के बादल न जाने कहाँ उड़ गए हैं।

अहिल्या ने थककर अपने सर को घुटने पर रख लिया। वह पसीने से तर थी। वह नहा-घोकर चौके में खाना बनाने आई थी, उसके शरीर पर केवल एक साड़ी के अलावा और कुछ, न था; साड़ी ही उसका पेटीकोट था, साड़ी ही उसकी साड़ी थी, साड़ी ही उसका ब्लाउज़ था, साड़ी ही उसके सर की ओड़नी थी; उसके स्त्रीत्व की घूँघट थी। और यह सब साड़ी पसीने से भींग रही थी! उसके पीठ पर तो इस तरह चिपक गई थी मानो उसकी पीठ खुल गयी है।

श्रहिल्या लज्जा श्रीर चिन्ता से सिकुड़ी जा रही थी श्रीर सोच रही थी—"यह बन्दर, न जाने कव तक खाना खायेगा ?...वनता था चतुर्वेदी • दुनिया का ढ़ोंगी ! • खाना खा रहा है • तुर्कों की तरह ! छि: • छि: • '''

"पंडिताइन ! ज़रा मेरी श्रोर तो देखो !" खाना ख़त्म करते हुए दरोगा ने कहा !

श्रहिल्या हिली तक नहीं !

"तुम्हें देखने ही के लिए तो मैंने इतनी तपस्या की है!" दरोगा ने थाली में ही हाथ मुँह धोते हुए कहा।

अहिल्या सिहर उठी, पर उसमें गति न आई।

"कुछ तो वोलो मेरी दूल्हन !" दरोगा ने चौके में बढ़कर उसके सर के बूँघट को पीठ की ओर खींच दिया। अहिल्या चीख़ उठी। चतुर्वेदी जी खिलखिला पड़े।

श्रहिल्या के पाँव की घरती शोले की तरह गर्म ही उठी। श्राँखों में कोंघ की लाली फिर गई। वह वेग से उठ पड़ी श्रीर तेज़ी से चौके से बाहर भागने लगी। दरोगा ने बद्कर उसे अपने बाहुआं में जकड़ लिया श्रीर मुखिया की श्रहिल्या चिल्लार्ता हुई दरोगा के दामन में छटपटाने लगी।

उसका कब का ढँका हुआ मुँह खुल गया था। भींगी हुई साड़ी साने कहीं खुट कर गिर गई थी अहिल्या दरोगा के दामन में छटपटा गही थी और उससे अपने को बचाने क लिए लड़ाई कर रही थी। दरोगा के बदबूदार मुँह पर न जाने कितने, अनिगनत चाँटे मार चुकी थी।

पर कुछ नहीं हुन्रा। उसने लाख गुहार मचाई; लाख चीखी, लाखों त्रावाज़ें लगाई पर जैसे ह किसी वीरान जंगल में, किसी भूखें मेड़िये के चंगुल में फँच गई थी—जहाँ उसे वचाने वाला कोई न था। जैसे वह जानवृक्त कर शिकार में फाँसी गई थी, जैसे उस शिकार में उसके पति—मुखिया साहब त्रीर राजकुमार वगैरह का हाथ था।

श्रहिल्या श्रव तक श्रपनी रत्ता के लिए लड़ रही थी, पर दूसरे ही त्या दरोगा ने कोध में श्राकर श्रहिल्या को उठा लिया श्रीर कमरे में पलँग परं फ़ेक दिया—श्रीर सिरहाने से पिस्तौल उठाकर उसके सामने तान दिया, लेकिन श्रहिल्या ने न जाने कितनी पतिनता स्त्रियों की इस तरह की कहानियाँ सुन रक्खी थी श्रीर उसी के सहारे वह श्रव तक लड़ रही थी।

त्रहिल्या पलँग पर पागलों की तरह त्राधी उठी हुँई—सामने— विल्कुल सामने मुँह के पास दरोगा की तनी हुई पिस्तौल देख रही थी। दरोगा उसके खूबसूरत मुँह को ललचाई हुई आँखों से देखता हुआ बड़बड़ा रहा था—"मेरी वात मान जाओ" नहीं तो । तुम्हारे मुखिया पंडित से क्या में ख़राब हूँ उसकी उम्र साठ साल की है, में तो सिर्फ चालीस साल का हूँ और फिर तुम्हारी जात से ऊची जात और पिनत्र गोत्र का भी तो हूँ "में दारोगा हूँ "और तुम मेरे हल्के की दूल्हन हो 'तुम्हारे पंडित जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे 'बहुत खुश होंगे। ''' दरोगा वड़बड़ाता जा रहा था और उसके हाथ में तनी हुई पिस्तौल धीरे-धीरे कॅंप रही थी।

उसी समय ऋहिल्या की ऋात्मा में न जाने कहाँ से लहर ऋाई। उनने खींच कर, ऋपने पूरे बल से दरोगा के मुँह पर एक चाँटा मारा ऋौर स्वयं चीख़ उठो। वह इतनी तीखी चीख़ थी; जो शायद बड़ी पट्टी तक पहुँच कर लौट ऋाई हो। वह ऐसी करुगा की चीख़ थी; जो शायद बाहर चक्कर काट कर स्वयं हवा में खों गई हो।

लेकिन उस चीख़ को सुनने वाला वहाँ कोई इन्सान न था; इसलिए चीख़ मर गई और चीखने वाली भी बेहोश कर दी गई; और जहाँ से वह चीख़ लहर की तरह उठ रही थी; वह स्थल मर गया ••• वहाँ का खून मर गया; वहाँ की नसें टूट गई।

श्रीर श्रहिल्या मर गई; पत्थर न हुई क्योंकि उसका पित गाँव का मुखिया था अबदी पाँडे जिसका नाम था, जो राजा का श्रादमी, चापलूस था,—श्रीर सिपाही, दरोगा का कुत्ता था।

त्रीर श्रहिल्या मर गई "पत्थर न हुई क्योंकि इसका पित कोई गौतम ऋषि नहीं था। वह श्राप नहीं दे सकता था "वह तो ग्राशीर्वाद देने वाला था। इसिलए श्रहिल्या मर गई; पत्थर न हुई; क्योंकि श्रव फिर इस घरती पर राम का श्रवतार नहीं होगा, विश्वामित्र का श्राश्रम नहीं बनेगा; राम उस श्राश्रम में राक्तिं को मारने नहीं श्राएँगे। जनकपुर में श्रव सीता स्वयम्बर नहीं रचा जायगा, जहाँ जाते समय राम का पैर श्रहिल्या के पत्थरों पर पड़ता "श्रीर श्रहिल्या पत्थर से फिर ऋषि पत्नी हो जाती। इसिलए श्रहिल्या मर गई, पत्थर न हुई; क्योंकि मर कर वह जीती रहेगी श्रीर जीती हुई रोती रहेगी श्रीर उसकी रोती श्राखें घरती पर इतनी कहानियाँ सुनाएँगी कि सोए हुए राम को भी श्रारम श्राएगी। तव श्रहिल्या की शव पर राम के श्राँसू गिरेंगे"

सदियों तक गिरते रहेंगे 'फिर श्रहिल्या जी जायगी श्रौर तव शायद राम को कहीं मार्फ़ी मिलेगी!

\* \* \*

राजमहल की भीतरी दुनिया में एक तरफ़ हिरन का गोश्त पक रहा था, दूसरी ओर शराब की बोतलें रक्खी हुई थीं; तीसरी और शंकर और पार्वेती की मूर्तियाँ रक्खी हुई थीं, चौथी ओर विजय लेटा हुआ था और उसके किनारे-किनारे बहादुर सिंह, जानकी दास, दीवान सिंह आदि बैठे थे।

विजय ने उठकर, श्रपनी थकी हुई ज़वान से कहा—''वहादुर, सुफे भूख लगी हैं! गोश्त तैयार हुआ कि नहीं!'' और यह कह कर वह फिर लेट गया।

वहादुर सिंह जल्दी-जल्दी गोश्त के शोरवे को देखने लगा श्रोर उसमें से एक छोटी सी गोश्त की बोटी निकाल कर श्रपने दाँता से खींचने लगा। राजकुमार विजय फिर उठा श्रोर उसने गिरती हुई वार्गा से कहा "वहादुर सिंह ! मुफे थकान मालूम हो रही है; लग रहा है कि मेरी नसे खून से सूख गई हैं मुफे तब तक थोड़ी सी शराब पिला दो !"

वहादुर सिंह ने भट से विजय को थोड़ी सी शराव पिला दी, श्रौर विजय मुस्कारता हुत्रा फिर लेट गया।

पकते हुए गोश्त से भीनी-भीनी खुशब्दार वदवू निकल रही थी; खुली हुई शराव की वोतल से मादक गंध वह रही थी; ऋौर दूर शिव पार्वती की मूर्तियाँ मुस्करा रहीं थीं।

थोड़ी देर के बाद राजकुमार विजय फिर उठा श्रौर खड़ा होकर कहने लगा—"श्रव मैं खाना खाऊँगा!"

खाना परोसा गया। विजय जल्दी खाना खा रहा था श्रौर सोचता जा रहा था—साले दुश्मनो की खूव हार हुई—धन, दौलत, इज़्ज़त सव लूटी । ऋव कोई सामने ऋाने वाला नहीं । सब्बो, सब्बो बहुत बड़ी, किशन ऋौर गोविन्द की लाड़ली बनी थी, ऋब साले दोनों की कमर टूटी । खूब मस्ती रही ''हाँ 'ऋव ज़ैनव का शिकार इसके बाद ही करता हूँ, फिर गोविन्द में क्या रहेगा १ ऋौर जब वह नहीं तो ऋौर सब कीड़ों की तरह ऋाप ही ऋाप मर जाएँगे।

विजय जल्दी से भोजन समाप्त कर चुका और चुपके से कई प्याले पी गया। फिर आवेश में उठकर शंकर और पार्वती की मूर्ति के पास घुटने टेक कर वैठ गया और स्फुट स्वर में कहने लगा, "भगवान! आप मेरे सहायक हैं! अाज तक आपने जिस तरह मेरी सहायता की है, उसी तरह और करते रहिएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, और किया है, केवल आप के सम्मान की रच्चा के लिए किया है। ये आततायी देवस्थान को भी दूषित करते हुए न सहमे! शंकर जी! आप मुक्ते बल दें! मेरे सारे सपने पूरे हों मैं आप मेरी इच्छाओं की पूरी होने का आशीर्वाद दें मैं आपका दास हूँ; मिसारी हूँ ।'

यह कह कर राजकुमार ऋपनी मादक गति से राजमहल की तीसरी दुनिया की ऋोर, वढ़ने लगा—उस मीतर की दुनिया की ऋोर; जहाँ रोशनी बुक्ती-सी लगती थी, जहाँ की दीगरें तड़पतीं थीं।

लेकिन राजकुमार विजय ने जैसे ऋपना दायाँ कृदम ऋगो वढ़ाना चाहा, उसका पैर लड़खड़ा गया ऋौर वह शिव ऋौर पार्वती की मूर्तियों को चपेटा देता हुऋा गिर पड़ा।

मूर्तियाँ पृथ्वी पर गिर पड़ीं श्रौर राजकुमार दूसरे ही च्या उठकर मस्ती से हँसने लगा।

वह मूर्तियों को देखता जा रहा था श्रौर गोविन्द, ज़ैनव, किशन, सन्वोवगैरह को गालियाँ देता जा रहा था।

पर मूर्तियाँ चुप थीं—क्योंकि पत्थर की जो ठहरीं। शिव को कोध नहीं श्राया, शिवजी की जवान न खुली, उनका तीसरा नेत्र मानो सदा के लिए मस्तक में घुस गया था। पार्वती भी चुप थीं। उन्होंने भी श्रपने शिव से कुछ उलाहना न दिया। लगता था कि इन मूर्तियों में उस शिव की श्रातमा मर चुकी थी, जिन्होंने संसार कल्याणार्थ विष-पान किया था, जिन्होंने नारी की मर्पादा रखने के लिए सती के शव को श्रपने कंधे पर लादा था श्रीर पागलों की तरह तीनों लोकों में फिरते रहे।

वे मूर्तियाँ पत्थर की थीं; उसमें न शिव थे, न पार्वती; इसीलिए मूर्तियाँ हँस रहीं थीं ख्रीर उनके सामने भूठ-सच पूजा, विनती करने वाले इन्सान से कह रहीं थीं—''नादान मूर्ख त्त्े हाथ भी जोड़ा तो पत्थर के सामने ! पगले ! भूठ भी वोला, पाप भी छिपाया तो पत्थर के सामने, जिसमें न वाणों है, न दृष्टि ।''

\* \* \*

तीसरी दुनियाँ में, जहाँ रोशानी बुफी-सी लगती थी, जहाँ की की दीवारें तड़पतीं थीं, जहाँ की घरती आँसुआों से गीली हो गई थी— वह एक मीतरी कमरा था; जिसका दरवाज़ा वाहर से वंद था और मीतर कमरे में अकेली, सब्बो फ़र्श पर श्रोंधी लेटी पड़ी थी। उसने अपने दोनों वढ़े हुए वाहुआों से मुँह को छिपा लिया था; श्रोर उसके ऊपर, उसके सर के विखरे हुए वाल, काली घटा-सी ऊपर छा गए थे। लगता था कि सब्बो सो गयी है; और उसे नींद आ गई है— ऐसी नींद जो कराहती रहती है, ऐसी नींद जो अपनी खामोशी में रोती रहती है, ऐसी नींद जिसकी कोई सुबह नहीं। लगता था कि सब्बो ने अपने मुँह को संसार से छिपा लिया था, बुरी तरह डर कर छिपा लिया था जिससे कोई कहीं उसके मुँह की कालिख न देख ले! वह कालिख, जो कभी धुल नहीं सकती, चाहे रोनी नदी का तमाम पानी ही क्यों न

खत्म कर दिया जाय। वह कालिख जिसमें से बदबू निकल रही थी श्रीर भोली सब्बो का दम घुटा रही थी, वह कालिख जिसमें से इतना श्रंथकार फूट रहा था कि सारी दुनिया की रोशनी मद्भिम पड़ जाती; इसीलिए सब्बो बहुत सावधान से श्रपने मुँह को ढके थी, कि कहीं उस कालिख में चिनगारी न फूट जाय, शोले न उड़ने लगें—नहीं तो राजमहल क्या, नीची पट्टा क्या, छोटी पट्टी श्रीर बड़ी पट्टी क्या सारा जगतपुर जल जायगा; धरती फट जायगी।

सहसा कमरे के बाहर, विजय की आवाज सुनाई दी और एकाएक नींद में बेहोश सोई हुई सब्बो चीखकर सिकुड़ गई और इस तरह अपने को जकड़कर सिकुड़ गई, जैसे कीमती शीशे पर पानी की खिंची हुई रेखा अंत में एक गोल बूँद बन जाती है। इस तरह विजय की आवाज सुनते ही सब्बो बूँद वन गई; ऐसी बूँद जिसमें अब भाप बनने की ताक़त न थी, ऐसी बूँद जो बादल नहीं बन सकती थी, जो धरती पर वरस नहीं सकती थी; बल्कि वह ऐसी बूँद थी जो धरती में खो जाना चाहती थी जिससे धरती के गर्म में जाकर, हमेशा—इस धरती पर आने वालों को कहानियाँ सुनाती; जो धरती के गर्म में जाकर ज्वालामुखी पहाड़ बनती और एक दिन इस धरती पर इतना बड़ा मूकम्प लाती कि सब मर जाते, आदमी, औरत, चाँद, सूरज आसमान, धरती सब। फिर एक नया संसार बनता जिसका आसमान नया होता, नया चाँद और नया सूरज होता, नयी धरती होती, नए इन्सान होते!

विजय ग्रव चुपके से दरवाज़ा खोलने लगा, सब्बो श्रवकी बार ज़ोर से चीखकर फिर फ़र्श पर फैल गई।

उस च्चण वगल के कमरे से ख्राती हुई तारामती, विजय पर मुँभला उठी ख्रौर उसे उपेचा से दूर करती हुई, सब्बो के कमरे में घुस गई ख्रौर भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया।

सब्दो जैसे फिर सो गई, तारामती ने धीरे से आकर उसके

खुले हुए सर पर ऋपना दायाँ हाथ रख दिया ऋौर प्यार से पुकारा 'सावित्री!"

सक्वो को लगा जैसे किसी ने उसका फिर से गला दबोच दिया हो। वह भीतर हो भीतर कराह उठाँ, जैसे मौत के समय कोई जीवधारी कराहता है; जिस कराह में पीड़ा होती है, जिसमें एक दबी हुई फ़रियाद की तड़पन होती है, जिसमें ख़ामोश हसरत की दबी हुई इतनी चिनगारियाँ होती हैं कि सुनने वाला इन्सान भी करुणा से श्रभिभृत हो जाता है।

तारामती ने प्यार से चाहा कि वह सावित्री को उठाकर पलँग पर सुला दे श्रौर उसकी फूली हुई श्राँखों में रोते हुए श्राँसुश्रों को स्वयं पी ले श्रौर उसके सूखे हुए, जलते श्रोंठों को मुस्कराहट लुटा दे।

इसलिए तारामती ने प्यार से भुककर, सावित्री के फैले हुए वाहुक्रों में हाथ डालकर उठाना चाहा पर जैसे सावित्री ऋडिंग थी, ऋडोल थी, जैसे वह धरती हो गई थी, जिसे कोई नहीं उठा सकता, जिसे कोई ऋपने दामन में नहीं भर सकता।

तारामती की आँखें आँसुओं से डवडवा आई आरे उसने अपूर्व पीड़ा से सावित्री को पुकारा। इस बार सावित्री फूल की नन्हीं कली-सी हल्की हो गई — जैसे हवा की सुस्कराहट, फूल की खुशबू, और वह चीखकर तारामती के दामन में छिप गई और बुरी तरह से, उसने अपने मुँह को तारामती के सीने में छिपा लिया, और कराहती हुई कहने लगी— ''उससे कह दो कि वह मेरी बची हुई शरीर को खा ले, उससे कह दो कि मेरा कोई चिन्ह न छूटे। कहीं सुक्ते, मेरा गोविन्द भइया न देखे, कहीं किशन वाबू की आँखें न सुक्त पर पड़ें, कहीं जगतपुर न सुक्ते देख ले: सुक्ते मेरी पारो भाभी न देख ले!"

तारामती की आँखें रोने लगीं थीं, और वह सब्बो को अपने दामन में छिपाए हुए पलँग पर बैठी थी, और उसके पीठ पर तरह मुलायम हाथ को धीरे-धीरे फेर रही थी। "मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ सब्बो," तारामती ने रूँ धे गले से कहा, "बतास्रो. जो मेरे लायक हो. मेरी पहुँच में हो... मैं उसे करूँगी सब्बो... बोलो !"

''करोगी !'' सब्बो ने चीख़कर कहा श्रौर उसके गले को सख्ती से पकड़कर, तारामती को देखने लगी। चार श्राँखें ...एक दूसरे को देख रहीं थीं—दो श्राँखें सब्बो की—जिसमें श्रव श्राँस सूख गए थे, जिसमें श्रव कराह बाक़ी थी, शोलों की बुक्ती हुई राख बाक़ी थी, सिर्फ़ मौत की पनाह बाक़ी थी।

दो ऋ खें; तारामती की, जिसमें ज़िन्दगी की रंगीनियाँ उभरीं थीं; इन्द्र धनुष की तरह सातो रंग पुतिलयों में तैर रहे थे ऋौर उसके बीच में दया ऋौर करुणा के गर्म-गर्म ऋाँस् उमड़ ऋाए थे।

पहली दो आँखों में अधिकार था, इन दो आँखों में रोशनी थी। पर चारो आँखों बहुत देर तक एक-दूसरे को देखती रहीं थी। लेकिन दूसरी की रोशनी पहली के आँधेरे में खो जाने वाली थी, आँधेरे के सामने रोशनी बुम्मी-सी लगती थी।

"जो मैं कहूँ ! करोगी !!" सब्बो ने तारामती से पागलों की तरह पूछा ।

"मेरी ताक्कत में होगा, तो मैं ज़रूर करूँगी।"

"मुफ्ते ब्राज रात को, किसी तरह महल से निकाल देना !"

''बहुत श्रच्छा !''

\*

उसी समय तीनों दुनिया के बाहर, यानी राजमहल के सामने, दरवाज़े पर ऋादिमियों का कोलाहल उभरने लगा।

गोविन्द श्रौर किशन दोनों मुद्धियों को हवा में कसते हुए चीख रहे थे।

"हमें हमारी सब्बो चाहिए !" "हमें हमारी बहन चाहिए !" ''हमें हमारी इज़्ज़त चाहिए !"

श्रीर इस कराहती हुई चीख में, जगतपुर के नीजवानों की ललकार गूँज रही थी। लगता था समूचा राजमहल इस उठती हुई श्रावाज से गिरकर एक टीला बन जायगा!

उसी समय दरोग़ा जी हाथ में पिस्तौल सँभाले हुए वरामदे में आकर खड़े हो गए और उन्होंने गरजते हुए कहा—"श्रव श्रगर आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूँगा—श्रव श्रगर शोर किया तो जेलों में बंद करवा दूँगा।"

"हम सबके लिए तैयार हैं!" गोविन्द ने सब को चुप कराते हुए कहा।

"नहीं, मैं तो सिर्फ़ मरने पर तुला हूँ !" किशन ने कहा।

"त्राखिर, तुम लोगों का यह पागलपन क्यों • क्या वात है १ • • कुछ तो कहो १" दरोगा ने कहा ।

गोविन्द ने गुस्ते से कहा — "कितनी वार कहें ! क्या श्राप को नहीं मालुम ? हमें हमारी वहन चाहिए।"

"कैसी वहन ?" भीतर से ऋाते हुए राजकुमार विजय ने कहा । "हमारी वहन !"सब ने सम्मिलित स्वर में क्रोध से चीखते हुए कहा ।

''कहाँ है, तुम्हारी वहन ?'' दरोग़ा ने पूछा।

"इसी राजमहल में !" किशन ने कहा।

"इसका सबूत .... भूठे कहीं के ?" विजय ने कहा

"हम तो फूठे ही है!" गोविन्द ने दाँत पीसते हुए कहा, "इसका सबूत राजमहल के दीवारों से लो! इस कराहती हुई हवा ले लो, जो मीतर से बाहर ऋा रही है!"

गोविन्द ने यह कहकर एक वार दरोगा को देखा फिर जलती हुई ऋाँखों से विजय को देखा ऋोर उसके पैर ऋागे महल के दरवाज़ें की ऋोर बढ़ने लगे।

"कहाँ बढ़ रहे हो ?" दरोग़ा ने डाँटते हुए पूछा !

''मैं अपनी बहन को लाने जा रहा हूँ" गोविन्द ने कहा, ''तुम्हें सबूत चाहिए न, मैं अपनी बहन को अपनी—तुम्हारे सामने खड़ा करता हूँ।"

''कुछ नहीं, दरोगा जी !···ये सब डाका ख्रौर वल्बा करने ख्राए हैं, " विजय ने कहा।

"जी हाँ, मुक्ते सब मालुम है, यह अञ्छा बहाना दूँदा है; मैं अभी इन पर ३६० (डाका) और १४६ (बल्बा) दक्ते की कार्रवाई करता हूँ—और सबको जेल भेजता हूँ!" दरोग़ा ने कहा।

कुछ देर के लिए वातावरण में शान्ति छा गई; श्रौर गोविन्द ने देखा बग़ल के कमरे से मुखिया की धर्मपत्नी, श्रहिल्या रोती हुई निकल रही है, श्राज उसके मुँह पर दूल्हनसा घूँघट नहीं है, लगता है किसी डाकू ने वरबस उसके मस्तक से यह शोभा छीनकर श्राग में डाल दी-हो।

ग्रहिल्या एक श्रपूर्व विश्वास से बढ़ती हुई गोविन्द के सामने श्राकर खड़ी हो गई। गोविन्द ने ग्रहिल्या को देखा श्रीर श्रहिल्या ने गोविन्द को देख कर, जगतपुरवालों को देखा श्रीर उसकी श्राँखों से दो निर्दोष श्राँस् नीचे दुलक गए फिर श्रहिल्या ने रोकर कहा— "सब्बो इसी राजमहल के मीतर छिपायी गई है श्रीर ये कुत्ते उसकी रखवाली में खड़े हैं।"

दरोग़ा दाँत पीसता हुआ अहिल्या की श्रोर बढ़ा श्रीर श्रहिल्या चीखकर गोविन्द के पीछे छिप गई श्रीर दूसरे च्या नौजवानों के बीच में चली गई।

गोविन्द ऋौर किशन उसी त्तृगा एक ऋजीब वेग से राजमहल में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय राजा के सिपाही उन पर टूट पड़े।

1

काफ़ी दिन ढल चुका था, शाम होने वाली थी। गोविन्द श्रौर किशन दरोग़ा श्रौर सिपाहियों के साथ रेनुश्रा थाने के रास्ते पर चल रहे थे।

गोविन्द और किशन के एक-एक हाथ आपस में रत्सी से वँधे हुए थे और दोनों चुपचाप एक सिपाही के पीछे-पीछे चल रहे थे।

किशन के मस्तक पर लाटी की चोट, याजीव स्जन के साथ स्पष्ट थी। गोविन्द के दाएँ पैर में चोट या राई थी, वह लँगड़ाता हुया धीरे-धीरे चल रहा था।

शाम होने वाली थी और लगता था कि स्रव श्रासमान रोने वाला है, शाम होने वाली थी और लगता था कि रेनुत्रा थाने के रास्ते पर चलने वालों के पीछे जगतपुर की श्रात्माएँ वन्दी होकर पीछे-पीछे चल रहीं हैं। वहुत दूर से, कहीं सक्वो की पुकार श्रा रही है, कहीं से जैनव खामोश होकर देख रही है. और कहीं दूर से, पारो चीखनी हुई देवताओं की दुहाई दे रही है

सब रास्ते पर अपूर्व खामोशी में चल रहे थे, कोई नुड़कर पीछे जगतपुर को नहीं देख रहा था—सब चल रहे थे, लगता था कि किनारे-किनारे गोविन्द और किशन की दुनिया भी चल रही है।

सहसा पीछे-से किसी ने दौड़ते हुए पुकारा। गोविन्द ने घूमकर देखा—ग्राहिल्या पागलों की तरह दौड़ती हुई चर्ला ग्रा रही है—उसके सर पर घूँघट नहीं था। गोविन्द एक च्राण के लिए रुका, लेकिन फिर उसे ग्रागे बढ़ना पड़ा। पुकार फिर ग्राई, ग्रीर उद पुकार में, इस बार इतना बल था कि सब रुक गए—जैसे रास्ता ही समाप्त हो गया।

त्रहिल्या दौड़ती हुई त्राकर, टूटे हुए पेड़ की तरह दरोगा के पैरों पर गिर पड़ी त्रौर क्रजीव वेदना से भीख मागने लगी—"दरोगा वाबू! …गोविन्द त्रौर किशन वाबू को छोड़ दीजिए!"

सव चुप खड़े थे ग्रौर ग्रपलक ग्राहिल्या को देख रहे थे। ग्रौर

एक लम्बे च्राण के लिए, इतनी बड़ी खामोशी छा गई जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो।

श्रहिल्या ने, विश्वास के साथ बढ़कर सिपाही के हाथ से रस्सी स्तींच ली। सिपाही ने फुँफलाते हुए श्रहिल्या पर श्राक्रमण करना चाहा, पर श्रव श्रहिल्या गांविन्द के पीछे खड़ी थी श्रीर दरोगा श्रव तक चुन था, जैसे सोच रहा था कि फिर मरूँ या फिर जीऊँ।

"मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ !" गोविन्द ने बढ़ते हुए सिपाही को दूर करते हुए कहा ।

"सरकार! क्या हुक्तम है ?" एक सिपाही ने दरोगा से पूछा-

दरोगा त्राव भी चुप था, जैसे उसकी वाणी उसका साथ छोड़ चुकी थी।

"सरकार। क्या हुक्स है ?'' सिपाही ने फिर पूछा।

दरोगा फिर चुप हो गया ऋौर ऋहिल्या ऋब तक गोविन्द ऋौर किशन के हाथों को मुक्त कर चुकी थी। सिपाही ने घबड़ा कर पूछा— ''हुजूर! क्या हुक्स है ?''

"जैसा ग्रहिल्या का हुक्स हो !" दरोगा ने कहा-

"ग्राहिल्या का हुक्षम ! . . . . हुजूर !! लेकिन मुल्जिम तो, डाके ग्रीर क्ले के हैं !"

''ठीक कहते हो, इन्हें फाँसी की सज़ा मिलनी चाहिए न !"

त्रहिल्या गिड़गिड़ाती हुई दरोगा के सामने खड़ी हो गई, दरोगा फिर चुप हो गया और उसकी ग्राँखें जैसे श्रहिल्या की नारी की आग में फूटकर वह गईं। फिर दरोगा ने गंभीरता से कहा—"छोड़ दो गोविन्द श्रौर किशन को !···क्यों ग्रहिल्या, ख़ुश हो न !··"

लेकिन जैसे ऋहिल्या ने कुछ छोर न सुना—वह गोविन्द और किरान के हाथों को पकड़कर छागे वढ़ने लगी। पर गोविन्द ने सब सुना, दरोगा की खामोशी को चीरता हुछा उसकी छात्मा की छावाज़ तक सुना। छोर वह छापने में इस तरह तड़प उठा, जैसे तूफ़ानी लहरों पर किरन तड़प उठती है।

त्रहिल्या, गोविन्द त्रीर किशन को साथ लेकर जगतपुर की राह पर बढ़ने लगी त्रीर दरोग़ा रेनुत्रा थाने की त्रीर।

शाम हो गई, सामने, रास्ते पर एक स्थाम का वृत्त, बहुत बड़ा स्थीर वनी छाया लिए हुए खड़ा था।

गोविन्द के पैर की चोट, ग्रव उसे बहुत तकलीफ़ दे रही थी श्रौर वहाँ से जगतपुर श्रमी चार मील दूर था।

गोविन्द विवश होकर, उसी आम के वृत्त तले बैठ गया और अपलक अहिल्या और किशन को देखने लगा।

गोविन्द के उठते-उठते रात हो ऋाई ऋोर तीनों जैसे-जैसे जगतशुर के रास्ते पर वढ़ रहे थे रात खामोश होने लगी थी।

\* \*

जगतपुर के उत्तरी किनारे पर, रांनी नदी एक अजीव अदा से कुछ तिरछी होकर, वड़ी तेज़ वहती थी। इसके कगार सदैव हरी-हरी थास और मौसमी फूलों से सजे रहते थे। इसी से सटकर, कुछ, ऊँचाई पर एक अंधे साधु की पर्ण कुटी थी। वह इस समय निर्द्धन्द्व मस्ती में अपनी सारंगी पर एक भजन गा रहा था—

"जा दिन मन पंछी उड़ि जहहें। ता दिन तेरे तन तस्वर के सबै पात भरी जहहें। या देही को गर्व न करिए, स्यार-काग-गिध खहहें॥" रोनी की कगार से कुछ दूर हट कर गोविन्द, किशन श्रौर श्रहिल्या नीनों धीरे-बीरे गाँव की श्रोर बढ़ रहे थे श्रौर गोविन्द बहुत दूर से स्रदास के संगीतमय, बहते हुए पद को सुनता श्रा रहा था—— "जा दिन मन पंछी उड़ि जइहें।"

गोविन्द लॅगड़ाता हुम्रा बढ़ता जा रहा था, पर उसकी वार्णा स्रपंने झन्तर्लोक में गुनगुनाती जा रही थी—''जा दिन मन पंछी उड़ि जहहें।"

ग्रौर उसका मन सोच रहा था कि यही सूरदास का पद उसके बी०ए० की कत्वाग्रों में बहुत ग्रावश्यक, महत्वपूर्ण माना गया था।

गोविन्द लँगड़ाता हुन्ना, श्रनायास, न जाने किस श्राकर्षण से अपना रास्ता छोड़कर, रोनी के ऊँचे कगार के मैदान की श्रोर वढ़ने लगा। श्रंधा साधु, स्रदास का भजन गाता जा रहा था, गोविन्द उसकी श्रोर वरवस खि़चकर बढ़ता जा रहा था श्रोर उसके मन में इलाहावाद युनिवर्सिटी का सजीव चित्र उतरता जा रहा था—जहाँ से उसने बी०ए०किया था, जहाँ से श्रब एम०ए० करने का वह श्रनोखा, स्विणिम स्वप्न देख रहा है।

गोविन्द वढ़ रहा था ऋौर उसकी ऋाँखें देख रहीं थीं—इलाहाबाद युनिवर्सिटी—पीली-पीली इमारतें, ऊँची-ऊँची पत्थर की इमारतें, शानदार सिनेट हाउस, युनियन हाल, लाइब्रेरी, इतिहास विभाग, मुस्करा कर दो तरफ फैली हुई नन्हीं सी युनिवर्सिटी रोड, उस पर दोस्तों, विद्यार्थियों की चहल क दमी, ज़िन्दगी से परिपूर्ण कहकहे, ऋौर खूब- सूरत-खुवस्रत छींटे ऋौर रिमार्क स।

गोविन्द चुपचाप चलता जा रहा था, श्रौर उसकी श्राँखों में यूनिवर्सिटी लॉन्स, गार्डन्स की हरियाली तथा छेजी, पपी, लिली, वायलेट, रोज़ श्रौर जेस्मिन के फूलों से भरी हुई क्यारियां; घूमने लगीं थीं। एक च्या में यूनिवर्सिटी की सीमा में भूमते हुए बैनियन, श्रशोक, सर्व, श्रोक, युक्किण्टस, पाम्स श्रादि के खूबसूरत वृच्चादि लहरा उठे।

गोविन्द रोनी के ऊँचे कगार से मैदान की ग्रोर बढ़ने लगा ग्रीर स्रदास का गीत बहुत समीप से ही उसके कान में सङ्गीत फूँकने लगा था—"जा दिन मन पंछी उडि जड़हें !"

गोविन्द चुरचाप साधु की कुटी के सामने न्वड़ा होकर अन्धे भक्त की तन्मयता देखने लगा और अनायास उसके सुँह से निकल गया— "साध वावा! दणडवत !!"

"जै सियाराम वच्चा, जै सियाराम !!"

साधुं ने श्रपना संगीत बंद करते हुए कहा, 'श्राबो गोविन्द ! · · इस रात में बच्चा · तुम कहाँ ?''

"यह न पूछिए, सूरदास वावा ! वस भजन ही मुनाइए कि लोग वहीं सुनने चले आए ।"

गोविन्द, किशन और अहिल्या तीनों साधु की कुटी में बैठ गए। स्रदान अर्धाव कौतृहल की भावना नमेटे हुए उनके पास बैठ गया। गोविन्द को नय कुछ वताना पड़ा। उस पर बीती हुई, उन दिन की बात सुनकर स्रदास गंभीर हो गये और स्नेह से गोविन्द की पीठ पर हाथ फरते हुए कहने को— 'विवड़ाओ नहीं बेटा! ईश्वर मालिक है!''

,गोविन्द चुप था। ग्रौर स्रदास ने वारी-वारी किशन ग्रौर ग्रहिल्या को दिल से ग्रार्शार्वाद दिया।

एकाएक गोविन्द ने वेचैनी से फिर कहा—"वावा! कोई दर्द भरा भजन सुनाइए।"

"दर्द भरा भजन !" साधु ने धीरे से यह कह कर अपनी सारंगी उठाई और वह एक भजन का सुर मिलाने लगा। फिर स्रदास ने गाना आरम्भ किया—"निश-दिन वरसत नैन हमारे!"

शान्त वातावरण में सूरदात का यह भजन कितनी ज़िन्दगी देने वाला था; लेकिन सहसा दिल्ण श्रोर से रोनी के कगार पर किसी के चीखने की श्रावाज श्राई।

गोविन्द एकाएक चौंक पड़ा, सूरदास का संगीत जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, उसकी सांरगी को जैसे किसी ने चुप कर दिया हो! गोविन्द आश्चर्य से खड़ा हो गया और बाहर ऋँषेरे में रोनी के कगार की ओर देखने लगा। फिर एकाएक दूसरी दौड़ती हुई चीख आई, जैसे काले-त्फ़ानी आसमान में एकाएक कौंधती हुई विजली की रेखा, खिंच गई हो जिसकी कोड में एक वेग के साथ गर्जन छिपा रहता है।

चारो बाहर निकल आए। गोविन्द और किशन धीरे-धीरे श्रॅंधेरे मं वड़ने लगे। सहसा गोविन्द ने देखा कोई पागल-सी लड़की रोनी के ऊँचे कगार से लड़खड़ाकर दौड़ती हुई नीचे उतर रही है, और उसने दूसरे ही ज्ञण सुना दूर से दो मनुष्य उसका पीछा करते हुए आ रहे हैं, और वे पुकार रहे हैं।

"पकड़ लो !"

''पकडो !"

"पकड़ा इसे !"

गोविन्द श्रौर किशन के पैर न जाने क्यों कॅप रहे थे पर वे दोनों श्रागे वढ़ रहे थे, सहसा उन दोनों ने देखा लड़की चीख़कर चट्टान से लड़खड़ाती हुई धरती पर गिर गई है।

किशन चिल्ला उठा—"सब्बो !"

त्रीर वह वेतहाशं दौड पडा।

गोविन्द चीख़कर पुकार उठा-"मेरी सब्बो ! : श्राह !"

दोनों कगार की चट्टान की त्रोर दौड़ पड़े। सन्बो के पीछे दौड़ते हुए, राजकुमार के दो त्रादमी भी ऋब कगार की ऊँचाई पर पहुँच चुके थे, श्रीर उन लोगों ने फिर श्रावाज़ लगाई—''श्रब, पकड़ लो! जाने न पाए!''

सब्बो फिर चीख कर उठ पड़ी, ऋौर रोनी की ऋोर लड़खड़ाकर दौड़ती हुई, वह एक च्राण के लिए खड़ी हो गई, मानो वह एक बार फिर जी गई। उसने देखा गोविन्द और किशन—मैया उसकी ओर दोड़ते चले आ रहे हैं, पुकारते आ रहे हैं, 'सब्बो! सब्बो!! वहन 'वहन!'

सब्बो ने उन्हें मन की आँखों से देखा, और उसकी सब आँखों सूखे आँसुओं से रोने लगीं। उसके कान के पर्दे गोविन्द और किशन की आवाज़ से मानो कँप कर फट गए।

सब्बी खड़ी थी, जैसे फिर से जीवन मिल गयाथा। उसके दोनों हाथ गोविन्द ब्रौर किशन की ब्रोर फैलने ही वालेथे—वह स्वयं चिल्लाकर उनके ब्रंक में समा जाने को सोचने लगी, लेकन तुरन्त ही जैसे उसके मन की ब्राँखों में राजकुमार की ख्रौफनाक तस्वीर चमक उठी, उसकी वाहरी ब्राँखों के सामने मानां पहले की सब्बो ब्रौर ब्राज की सब्बो दोनों खड़ी ही गई रोती हुई, चीत्कार करती हुई; जिसके पास ब्रव कुछ नहीं है—सुनहरे स्वप्न, न रंगीले ब्ररमान, न वह चितिज के उस पार वाली दुनियाँ, जहाँ सब्बो की मगनी हुई थी, जहाँ उसके तमाम छोटे-छोटे, बहुत बड़े-बड़े स्वप्न वीरे-धीरे इकडा होकर स्विनल रेखाब्रों से, मोतियों की लड़ियों से इतना बड़ा भाव-महल बना चुके थे कि जिसके सामने दुनियाँ की सारी नियामत शरमा जाने वाली थीं।

च्रण भर में सब्बो सिंहर उठी, उसके कानों में जैसे कोई पुकार कर कहने लगा हो "सब्बो मर गई! सब्बो तू किस तरह गोविन्द और किशन से फिर मिलेगी ? सब्बो सब्बो ।"

सब्बो ने चीखकर दोनों हाथों से, ऋपने मुँह को दक लिया ऋौर वह फिर लड़खड़ाती हुई, पागलों की तरह उसी च्चण, रोनी में कूद पड़ी ।

किशन समीप पहुँचता हुन्ना चिल्ला उठा। गोविन्द रोनी में कूद पड़ा त्रौर उसकी लहरों में समा गया। जैसे धरती त्रपनी एक ग्राँख वन्द करना चाहती थी, जैसे धरती त्रपने एक कोहनूर को भीतर छिपाना चाहती थी, श्रौर गोताखोर, गोविन्द धरती की उस श्रॉख को, धरती के उम कोहनूर की रत्ता के लिए श्राज पानी के गर्भ में, धरती के एक छोर में अवेश कर गया हो!

रोनी में तंरों उठ रहीं थीं, मानों ग्राज खिलखिला कर नहीं हँस रही है, वरन किसी के रोने के सुर में रो रही थीं, इसलिए रोनी में वड़ें बड़े बुक्ले उठ रहे थे।

किशन कमर तक, रोनी के पानी में चलकर किनारे चला श्राया श्रीर भूखे भेड़िए की तरह राजा के देोनों श्रादिमयों पर टूट पड़ा। एक को पहली चपेट में, उसके मुँह पर इतनी ताक़त से घूमा मारा कि वह दहीं बैट गया श्रीर दूसरे को पटक कर उसके सीने पर चढ़ बैठा।

उसी समय गोविन्द, सब्बों को कँघे का सहारा दिए हुए रोनी के किनारे ह्या रहा था। किशन ने दौड़ते हुए ह्यान्तरिक भीड़ा से पुकारा— ''तब्बों!''

गोविन्द चुप था, श्रौर श्रव वह सब्बो को श्रपने दामन में लेकर रोनी के वाहर निकल गया!

किशन ने उसी च्रण गोविन्द के श्रंक से सब्बो को छीनकर श्रपने श्रंक में छिपा लिया।

किशन एक विन्दु की तरह गोल होकर, अपनेपन में सब्बो को छिपाए हुए नीचे वैठ गया। सब्बो किशन में इस तरह समा गई जैसे आसे विन्दु में सूरज की पहली किरन, माँ के अंक में उसका पहला शिशु।

गोविन्द, राजा के दोनों आदिसियों को देखता हुआ खड़ा हो गया, और एक खूँखार निगाह से देखने लगा । उसी स्नग् राजा के दोनो आदर्मा, रानी के कगार को पार करते हुए, अंधकार में खो गए।

सूरदास श्रीर श्रहिल्या ने श्रपनी कुटिया से श्रावाज़ लगाई। गोविन्द, किशन की गोद से सब्बो को श्रपने हाथों में लिए हुए सूरदास की कुटी की श्रोर वढ़ गया।

कुटी में पहुँच कर गोविन्द, सन्वो को ख्रपने ख्रंक में लिए हुए नीचे वैठ गया। किशन सन्वो का नाम ले-लेकर पुकार रहा था, ग्राहिल्या राने लगी थी। लेकिन सन्वो कव से चुप थी, ख्रौर किशन भी धीरे-धीरे रोने लगा था।

गोविन्द ने चाहा कि वह सब्बो को नीचे लिटा दे; पर सब्बो उससे इस तरह चिपट गई थी, मानो मौत की डर से भागकर श्राया हुश्रा वच्चा माँ के श्रांक से चिमट कर सो गया हो।

किशन सामने चुप वैठा था श्रौर उसकी श्राँग्ते रो रहीं थीं। गोविन्द ने किशन को डाँटते हुए कहा— "क्या श्रौरतों की तरह रोते हो. किशन !...देखते नहीं. श्रिमी तो सक्वो की साँस चल. रहीं है...श्रौर !"

इसके वाद गोविन्द का भी गला रूँ घ गया और उसने चुन होकर सक्यों को अपने कुंधे पर ले लिया। लगने लगा कि सक्यों, रोविन्द भइया के कान में अपनी वीती कहानी कह रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें कहीं कथानक नहीं था, चारों और विन्दु-विन्दु पर चरम सीमा थी। वह एक ऐसी कहानी थी, जो कोई कहानीकार लिख नहीं सकता किसी भी तरह वाणी नहीं दे सकता। एक कहानी— आँसुओं से भींगी हुई, मौन कहानी, जिसे केवल धरती समक्त सकती है, आसमान सुन सकता है; गोविन्द और किशन, काली रात और रोनी, नदी ही उस मौन कहानी की हुँकारी भर सकती थी।

गोविन्द, सब्बो को दामन में चिपकाए हुए, उसकी कहानी, उसकी फ़रियाद सुन रहा था, श्रौर छिप-छिपकर रो रहा था, श्रौर करुण-कंदन करते हुए श्रपने श्रन्तर्मन को स्वयं समका रहा था कि . श्रमी तो... सब्बो जी रही है, उसकी हृदय-गित ठीक है !...उसकी साँसें चल रहीं हैं।

लेकिन थोड़ी देर के बाद सब्बो के हाथ-पैर टीले पड़ने लगे। वह स्वयं गोविन्द को छोड़ धरती पर गिरने लगी; मानो उसने सब कहने वाली वातें, अपनी सब फरियाद, अपनी पूरी कहानी, समाप्त कर ली हो और उसे अब कुछ नहीं कहना है।

गोविन्द ने सब्बो को नीचे लिटा दिया श्रौर उसकी दशा देखते हुए, सबके सब विचलित हो गए। सूरदास ही केवल लोगों को विश्वास दिला रहा था कि सब्बो मर नहीं सकती।

किशन फूट-फूटकर रोने लगा और अधे साधु के पैर पकड़कर, हँ घे गले से प्रार्थना करने लगा।

"साधु बाबा !...बचा लीजिए..सब्बो को ! न मरने दीजिए... सब्बो को !'

साधु ने विश्वास से, सब्बो को स्पर्श करते हुए कहा, "सब्बो का कागज़ कोई नहीं फाड़ सकता ! सब्बो किसी तरह नहीं मर सकती।"

गोविन्द ने प्रसन्नता से सूरदास को पकड़कर कहा, "सच ! सच !! साधु बाबा ! मैं जीवन भर इस श्राशीर्वाद का उपकार नहीं भूलूँगा।"

साधु ने गंभीरता से कहा, "हाँ, हाँ मैं ठीक कहता हूँ, मैं अपने राम श्रीर कृष्ण की सौगन्ध खाकर कहता हूँ मैं उनका भक्त हूँ; वे सुक्तसे स्वयं कह रहे हैं कि श्राभी सब्बो की उम्र पूरी है!"

''सच !'' गोविन्द, किशन और अहिल्या तीनों ने सम्मिलित स्वर में कहा ''हाँ !''

सूरदास ने गंभीरता से कहा, श्रीर उसी ज्ञाण, राम श्रीर कृष्ण की मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया श्रीर श्रनन्य विश्वास श्रीर दीनता से प्रार्थना करने लगा।

लेकिन इधर सब्बो शिथिल होती गई, उसकी चलती हुई हाथ की नस में तरंगे उठने लगीं। श्राँखें पत्थरों की तरह बंद थीं, मानो वह जब तक जीवित है संसार को, इन श्राँखों से नहीं देखना है! लगता था, उसकी ब्राँखें ब्रन्तमु स्त्री हो गईं हैं। न वह कराह रही थी, न किसी तरह की पीड़ा से उसका मुँह ही विकृत था—वह चुप थी, मूक जैसे पत्थर की कोई सोती हुई मूर्ति।

स्रदास, ऋटूट विश्वास से ऋपने इष्ट की प्रार्थना कर रहा है। ऋहिल्या रो रही थी, किशन ऋपने ऋन्तर्जगत में पछाड़ खाकर रो रहा था। गोविन्द उस पर मुका हुआ उसके हाथ-पैर में गर्मी लाने के प्रयत्न में था।

लेकिन दूसरे ही ज्ञ्ण, गोविन्द ने देखा कि सब्बो की नस उस बुक्तते हुए चिराग की लो की तरह कँप रही है, तब वह बुत की तरह सब्बो के मुँह की देखने लगा। किशन और अहिल्या दोनों उसे गर्मी देने का प्रयत्न करने लगे; लेकिन सब्बो को गर्मी न मिली: वह ठंडी होता जा रहीं थो जैसे उसके मन का चिराग बुक्त गया हो, जैसे उसके अन्दर की अभि पर किसी ने तुपार-पात किया हो, जैसे उसे किसी ने वर्फ की गुक्ता में ढकेल कर उसना द्वार वन्द कर दिया हो।

सन्तो दूसरे च्या सिसकने-सी लगी। उमका निचला श्रांठ, ऊपरी श्रोंठ लगा वह इतनी बोली श्रीर भयानक सिनकियाँ लेने लगी श्रीर गोविन्द से न रहा गया। वह सन्त्रों के सिर से लिपटकर रो उठा; सब रो उठे; पर साधु श्रव भी श्रपने विश्वास पर पूजा किए जा रहा था, राम-कृष्ण-देवी देवताश्रों की दुहाई देता जा रहा था; श्रपनी भिक्त पुकारें उठा रहा था।

गोविन्द, सन्बो को अपने गले में छिपाए रो रहा था और सन्बो सिसिकयाँ ले रही थी—मानो अब सन्बो अपनी मूक कहानी की वाणी दे रही थी, अपने खूनी फरियाद को कह रही थी, अपनी किस्मत का उलाहना दे रही थी। सबसे विछड़ने की पीड़ा से बेकरार होकर रो रही थी।

फिर धीरे-धीरे सिसिकियाँ बंद हो गईं, सब्बो चिरिनद्रा में सो

गई, इस तूफ़ानी दुनियाँ को पार कर गई। वहशियों की दुनिया के परे पहुँच गई।

सन्वो मर गई; जैसे श्रासमान ने कराह कर कह दिया हो—सन्बो मर गई, जैसे सूरदास की पत्थर की मूर्तियों ने मुस्कराकर कह दिया हो—सन्बो मर गई, जैसे रोनी नदी ने तज़्पकर कहा हो—सन्बो मर गई, जैसे ित्तिज पर दो डूबते हुए सितारों ने कह दिया हो । सन्बो मर गई, कोई न बचा सका, जैसे घरती ने श्राह भरकर दर्द भरी वाणी में कहा हो, श्रौर यह कहते हुए उसका दिल फट गया हो ।

त्वा की आँखें अब उन्मुक्त खुल गईं थीं; वह स्थिर पत्थर की दृष्टि की तरह, स्थिर आखों से संसार को देखने लगी, मरने के बाद देखने लगी, क्योंकि तभी उसकी आँखें खुलीं थीं। उसके पतले-पतले वंद आंठ खुल गए थे।

सव रा रहे थे, गोविन्द पागलों की तरह सक्वो की खुली हुई आँखों को देख रहा था। उन आँखों में तैरते हुए सपनों को देख रहा था, उन आँखों में रंग विरंगी तस्वीरों को देख रहा था—सक्वो के समस्त स्वप्नों, अरमानों, इच्छाओं को देख रहा था। वह उसकी आँखों में देख रहा था कि सक्वो की शादी हो रही है, चारो ओर छोटी पट्टी; वड़ी पट्टी में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सखियाँ खुशी से नाच रहीं हैं। सक्वो दूल्हन बनी है। वह शरमायी हुई अपने देवता के साथ भाँवरें घूम रही है। सक्वो विदा हा रही है, सबसे रो-रोकर विदा हो रही है। सक्वो अपने पित के घर गई है, वहाँ की गृह-लक्ष्मी बनी है, मलिकन बनी है। फिर सक्बो की गोद में एक चाँद सा बालक खेल रहा है—यह वड़ा होता है…। उसे लेकर सक्बो फिर जगतपुर, अपने मायके लौटती है, और सबको मेंट-झँकवार देती है। उसका बच्चा, गोविन्द किंगन को मामा-मामा कहकर पुकारता है।

इस तरह से सब्बो की खुली हुई आँखों में, किसी की दुल्हन, किसी बर की गृह-लद्दमी, किसी की दादी बनने की तमाम ख्वाहिशों,

तमाम त्रारमान, रॅगीले सपने तैर रहे थे; स्रौर गोविन्द उसे देख रहा था, स्रौर स्रपने स्रन्तर्लोक में रो रहा था।

दूसरी ख्रोर वह श्राप दे रही थी--राजकुमार की मौत हो ! • • राजा का सर्वनाश हो ! • • • •

त्रीर श्रंत में एक वार स्रदास भी चीख पड़ा। उसका श्रटल विश्वाम हो पड़ा श्रोर उसके जुड़े हुए हाथ कँप गए, जिसकी लड़खड़ाहट से पत्थर की; राम-कृष्ण की दोनों मूर्तियाँ गिर पड़ीं। लेकिन स्रदास को इसका ज्ञान न रहा। उसे लगा जैसे उसका विश्वास शीशे की तरह ट्टकर चूर-चूर होने जा रहा है। वह उसी समय कुटी के वाहर श्राया श्रोर ज़ोर-ज़ोर से पुकारने लगा—आदमी ! श्रादमी शितान गेशीतान गरा।

जगतपुर भींग रहा था । चौबीस घंटे से लगातार वारिश हो रही थी और गोविन्द अपने घर, आधी रात के समय ख्वाब देख रहा था—जगतपुर की घरती अपनी अपूर्व फ़सल से मुस्करा रही है। सब खेत ऊँची पट्टी, छोटो पट्टी, शेख पट्टी ट्रैंनई फ़सल से लहलहा रहे हैं। गाँव से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, जैसे जगतपुर की सारी घरती नई फ़सल से ढँक गई है।

गोविन्द, ख्वाब में अपनी पूरी तैयारी के साथ इलाहाबाद अनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा था। वह हरे-हरे फ़सल से, लहलहाते हुए खेतों को पार करता जा रहा है। वह चलता हुआ अपने रास्ते पर इतना असन है कि मानो स्वर्ग में चल रहा है। उसके शरीर का अग्रु-त्रुगु एक स्वर्गिक संगीत से स्निग्ध हो रहा है! वह स्वयं एक गीत गुन-गुना रहा है, इसे उसने बी० ए० में पढ़ा था—

"श्रो हरित भरित घन श्रंधकार श्रो रोमांचित हरितांधकार॥"

इस तरह गोविन्द गुनगुनाता हुन्ना, हरे-हरे खेतों को पार करता जा रहा था। महसा एक पुकार उसके कानों में पड़ी—उसने घूमकर देखा—जैनव खेतों से दौड़ती हुई, ग्रपना शिलवार श्रौर श्रोढ़नी सम्हाले चली श्रा रही है। गोविन्द ने उसकी श्रोर बढ़कर पूछा—''क्या है जैनव ?" जैनव हाँफती हुई उसके पास पहुँच गई; श्रौर उससे लिपट कर बोली—''मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी!"

यह कह कर, दूसरे ही च्रण जैनब बेहोश होकर नीचे गिरने लगी श्रीर गोविन्द चीख़ पड़ा—इस तहर श्राधी रात के समय, ख्वाब देखते-देखते. गोविन्द चौंक कर उठ पड़ा श्रीर वाहर बरामदे में चला श्राया।

मूसलाधार पानी वरत रहा था, गोविन्द वरामदे में खड़ा-खड़ा अपने ख्वाव पर मुस्करा रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह इसी त्त्रण ज़ैनव के वर जाए और उसे साथ लेकर, जगतपुर के खेतों में इतना चक्कर लगाए कि वे दोनों थक जाएँ। वे दोनों इस मूसलाधार वरसते हुए पानी में इतना भींग जाएँ, इतने धुल जाएँ कि संसार की उछाली हुई कोई भी कालिमा उन पर प्रभाव न डाल सके।

गांविन्द पूरे दो घंटे तक वरामदे में टहलता रहा और सोचता रहा। उसेका सोचना उस च्या वन्द हुआ जव बाहर पानी का वरसना बन्द हुआ।

फिर गोविन्द वाहर निकल आया, और उसने आसमान की ओर देखा, उसी च्राण उसके कान में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पर्झा—वड़ी पर्झा में कोई औरत विलाप करती हुई रो रही थी।

गोविन्द वरावर उस, करुण रुदन की श्रोर सुड़ गया; श्रोर उसे लगा—यह दर्द भरी श्रावाज़ सुखिया वदी पांडे के वर से श्रा रही है।

गोविन्द ने वहाँ पहुँच कर देखा—श्रहिल्या वरामदे में, दीवार के सहारे वैठी हुई रो रही थी। श्रीर श्रचानक, इस सूनी रात में गोविन्द को देख कर श्रीर रोने लगी श्रीर जैत-जैसे गोविन्द, श्रहिल्या के पास श्राता गया, श्रहिल्या रोती गई, श्रीर श्रंत में जैसे गोविन्द उसके पास श्राकर उसे चुप कराने लगा—श्रहिल्या उसके पैर सं लिपट कर श्रीर फूट पड़ी।

थोड़ी देर वाद, गोविन्द के बहुत मनाने पर ग्रहिल्या चुप हुई, ग्रीर किर भींगी पलकों ग्रीर रुँचे गले से ग्रपने ग्राँसुग्रो की कहानी मुनाने लगी—

'श्राज रात को पाँड़े जी ने मुफ्ते यहुत मारा है। वे मुक्तपर कलंक लगाते हैं कि क्यों मेंने दरोग़ा के हाथ से गोविन्द श्रीर किशन को छुड़ाया। क्यों उतनी रात तक, उस दिन तुम्हारे श्रीर किशन के साथ रही।'' त्रहिल्या रोती हुई, अपनी करण कहानी कहती जाती थी और गोविन्द से अपनी सहमी हुई वाणी में प्रश्न करती जाती थी—"बताओं गोविन्द बाबू! इसमें दोष किसका है? सोचो "बेईमान दरोगा के पास मुक्ते इन्होंने जानबूक्त कर भेजा या मैं स्वयं गई ? बताओं कलंकी कौन है ? "में या पाँड़े जी! या में और दरोगा ? या मैं या मेरी किस्मत! या मेरे माँ-बाप, जिन्होंने इस बूढ़े से मेरी शादी की थी ? "बताओं, कलंकी कौन है ? "पापी कौन है ? मैं या मेरे ईश्वर ? बोलो गोविन्द वाबू! सज़ा किसे मिलनो चाहिए ? बोलो, इन्हीं पापियों को न ?"

गोविन्द ने गंभीरता से, अहिल्या को समकाते हुए कहा—''पापी को सज़ा नहीं मिलती, अहिल्या ! ''यह वह दुनिया है, जहाँ चरित्र-हीन दोपी राज्य करते हैं और निर्दोप का गला नापा जाता है। यह पाप की दुनिया है, पुरुष की नहीं और फिर अब तो पाप पुरुष का दृष्टिकोग ही वदल गया है!"

श्रहिल्या निर्दोष वच्चे की तरह रो रही थी, श्रौर धरती पर उसके गिरते हुए श्राँसू स्वयं श्रपनी कहानी लिख रहे थे—एसी कहानी जिसका संबंध भारत में, भारत के गाँवों में, भारत की धरती पर, करोड़ों नारियों की मौन कहानी है। ऐसी कहानी, जिसे वाग्गी नहीं कह सकती; विलक्ष ये कहानियाँ कितनी उदास श्राँखों में स्वयं श्राँसुश्रों की डबडबाहट में तैरती हैं, वहते हुए श्राँसुश्रों की नदी में उभरी रहती है।

श्रहिल्या रो रही थी श्रौर गोविन्द समक्ता रहा था—"रोश्रो नहीं श्रहिल्या ! इतने श्राँस काफ़ी हैं ! सोचों, तुम्हारी ही तरह कितनी श्रौरतें रोती हैं—नारी के कितने स्वरूप रोते हैं—कभी तुम्हारे स्वरूप में, कभी सब्बो के रूप में, कभी मेरी सरस्वती दीदी के रूप में, कभी पारो भाभी के रूप में, कभी … । "इतने श्राँस एक तूफ़ान लाने के लिए काफ़ी हैं । बहुत जल्द एक इतना बड़ा तूफ़ान श्राने वाला है, जिसमें हमारी श्रावाज़ ऊपर उठेगी। सब का न्याय होगा, दोषीनिर्दोषी, कलंकी श्रौर पवित्र सब का उस तूफ़ान के बीच धरती की

इन रोती हुई त्रॉग्वों में श्रमृत की वर्षा होगी, घरती के सूखते हुए श्रोंठ फिर मुस्कराएंगे। ''इसलिए हमें सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर रहना हैं 'श्रीर इसकी श्राखिरी मन्ज़िल की श्रोर चलते हुए, सब लड़ाइयों को जीतना भी है; क्योंकि श्राखिर में पहुँच कर जीत सच्चे इन्सान को मिलेगी, इन्हें नहीं!''

अहिल्या चुप हो गई। वह गोविन्द के साथ अपने वाहरी आँगन में खड़ां हो गई। आसमान में अब भी वर्षा के काले-काले बादल थे।

गोविन्द ने पूछा—''पाँडे जी घर में सो रहे हैं क्या ?'' नहीं, खाना खाने के बाद, मुफ्ते जी भर पीट कर, राजा की कोट गए हैं! और अभी तक वहीं हैं।"

"राजा की कोट!" गोविन्द ने आश्चर्य से कहा!

"हाँ, राजा क कोट! सुना है 'राजकुमार श्रीर राजा जगतपुर के नौजवानों को खुश करने के लिए, सब के दिमाग से सब्बो की मौत को जीतने के लिए; जगतपुर को ढाई सौ मन ग़ल्ला मुक्त में वाँटने के लिए सोच रहे हैं।"

गोविन्द चुनचाप ऋहिल्या की वार्ते सुनता रहा और न जाने, अचानक क्या संचिकर, उसने आगे वढ़ते हुए कहा—''श्रच्छा, अहिल्या अव रोना नहीं, आँसुओं को पीकर चुन रहना अव में जा रहा हूँ!'

\* \*

जिस समय गोविन्द, ज़ैनव के घर पहुँचा, सुवह होने में थोड़ी सी रात बाकी थी। गोविन्द ने देखा, ज़ैनव के घर का दरवाजा बाहर से बंद था, श्रौर चारों तरफ सूनसान था। गोविन्द, कुछ च्यों तक सोचता खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से किवाड़ खोल दी, क्योंकि श्रव तो थोड़ी देर मे सुवह ही होने वाली थी।

किवाड़ खुलने की स्राहट पा ज़ैंनी ने भीतर से पुकार—''कौन ?',

''मैं · · हूँ गोविन्द !'' गोविन्द ने भीतर बढ़ते हुए कहा ।

ज़ैनी फज़र की नमाज़ पढ़ने जा रही थीं; श्रौर गोविन्द का इस समय श्राना, उसके दिल में एक श्रावाज़ उठाने लगा। वह च्राग् भर में सोच गई—"काश! खुदा मेरी श्राँखें श्रच्छी कर देता!"

"ज़ैनव कहाँ है !" गोविन्द ने पास आकर पूछा ।

"मेरे पास त्रा जात्रों गोविन्द !" ज़ैंनी ने दोनों हाथ वढ़ाते हुए कहा, "नज़दीक त्रा जात्रों गोविन्द !" त्राज तुम कितने दिनों के वाद मिल रहे हो !"

गोविन्द पास आ गया, और ज़ैनी उससे बिल्कुल सटकर खड़ी हो गई, और उसने एक अजीब प्यार के लहज़े में धीरे से कहा, "ज़ैनब, टीले के जिन्नात के। शराब चढ़ाने गई है!"

"टीले पर ! अकेले !" गोविन्द ने आश्चर्य से कहा।

"अभी आ रही होगी!" ज़ैनी ने कहा।

लेकिन गोविन्द आशंका से सिहर उठा। वह उसी च्राण, तेज़ी से टीले की ओर भाग निकला।

टीले पर पहुँचते-पहुँचते, गोविन्द ने एक दौड़ में, मस्जिद और मिन्दर; दोनों के खंडहरों को देखा; वहाँ कोई न था। गोविन्द और सिहर उठा।। उसने धीरे से आवाज लगाई—"जैनव!"

कोई उत्तर नहीं।

त्रीर गोविन्द परेशान, टीले पर चक्कर काटने लगा फिर दूसरे ही च्या, टीले की ऊपरी ऊँचाई पर उसने चीण त्रामास के रूप में देखा—कुछ सफ़ेद चीज़ हिल रही रही है।

गोविन्द ने उधर ही बढ़ते हुए पहचाना—'ज़ैनब वह है!'

धीरे-धीरे पास जाकर, गोविन्द ने देखा—जैनब, इवादत की मुद्रा में खामोश वैठी है; उसके सामने दो शराब की बोतलें ढरकी पड़ी हैं।

गोविन्द की नाक, शराब की उड़ती हुई हवा से भर गई; स्रौर वह ज़ोर से हँस पड़ा। ज़ैनव ववड़ाकर उठ खड़ी हुई, स्रौर गोविन्द से लिपट गई "स्रजीव पागल हो ज़ैनव!" गोविन्द ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा।

"क्यों ?"

"क्या कर रही थी तू . . . तु भे डर नहों ? . . "

''मैं जिन्नता को फिर याद दिलाने ग्राई थीं कि ...।"

गोविन्द ने वीच ही में वात काटते हुए कहा, "हुँ, एक वार ऋाई थी, तो जिन्नात ने खुश होकर वह वरदान दिया, वह वरदान दिया कि ऋव तक नहीं खर्च हो रहा है! "ऋव ऋौर क्या चाह रही हो?"

"नाखुरा हो गए, गांविन्द !" ज्ञैनव ने हटते हुए कहा ।

"नाखुश होने की वात ही है, "में पूछता हूँ, अगर उस रात की तरह, अन्ज भी विजय यहाँ तुमे अकेले पा जाता तो ?"

"उसके लिए में तैयार होकर ग्राई थी!" ज़ैनव ने अपनी कमर से एक तीखी कटार निकालते हुए कहा।

''लेकिन! ''लेकिन वह तुम्हारी ही कटार से तुम्हे मार भी डालता !" गोविन्द ने कटार लेते हुए कहा ।

"श्रच्छा नाखुश न हो; चलो घर चलें !"

"लेकिन वादा करों कि अब से तुमें किसी जन्नात, शैतान, हैवान, देवी, देवता वगैरह की इवादत नहीं करनी है ''तुम इन वेकार की बातों के लिए फिर इस सूने टीले पर नहीं आवोगी ?''

ज़ैनब ववड़ाई हुई, गोविन्द के तमतमाए हुए चेहरे को देख रही थी। गोविन्द उसके सामने गाँव वालों के अंधविश्वास के खिलाफ बोलता जा रहा था; श्रौर ज़ैनब खामोश होकर सुन रही थी। गोविन्द टीले हे खामोश नीचे उतने लगा, श्रौर जैनव साथ-साथ चल रही थी।

"इन खंडहरों के भगवान की भी पूजा और इबादत से खिलाफ़ हो गए हो गोविन्द ?" ज़ैनब ने धीरे से कहा ।

"खिलफ़त की कोई बात नहीं, मेरा इन पर विश्वास नहीं रह गया जैनव!"

"लेकिन उस रात को तुम्हारी ही इबादत; इन देग्तात्रों में तुम्हारा ही विश्वास देखकर में इन पर त्रौर भी यक्कीन करने लगी थी!"

गोविन्द ने इककर उत्तर दिया—''वह मेरे संस्कार के फलस्वरूप था। मेरे दिमान में, माँ बाप द्वारा यह बात घुसाई गई थी; श्रौर इस पर विश्वास ,दिलाया गया था कि मैंने वी० ए० अपने पुरुषार्थ श्रौर स्वावलंबन से नहीं किया है; वरन इस सफलता के पीछे भगवान, देवी देवताश्रों के हाथ हैं। लेकिन जब मैं अपने वी० ए० की किठनाइयों, कड़ी से कड़ी परिस्थियों को याद करता हूँ; तब मेरा उस दिशा का विश्वास कँप जाता है। श्रौर इधर जब मेरी आत्मा से आवाज़ आई कि मैं एम० ए० करूँगा; तब मेरे संस्कारों ने, पिताजी और सूरा दीदी ने विवश किया कि मैं भगवान, देवता की शरण में जाऊँ, उनसे भीख माँगू; अगर वे खुश हैं, उनकी इच्छा है तो मैं एम० ए० भी कर लूँगा।''

ज़ैनव ने बीच में टोकते हुए कहा, "तब क्यों तुम भगवान्, देवतात्रों की इवादत से रूठते हो ?"

गोविन्द ने उत्तर देते हुए कहा, ''लेकिन मुक्ते श्रपने पर शरम श्राती थी, मेरा मन श्रात्म-प्रतारणा से भर जाता था—यही कारण है जैनव! मैं गाँव के मन्दिरों में उस रात उपासना न करके, इन माड़ियों से ढके, गाँव से दूर एकाकी खंडहर में गया था; श्रीर किसी श्रज्ञात शक्ति से भीख माँग रहा था 'लेकिन '।'' गोविन्द यह कहते-कहते रुक गया; श्रीर उसका मुँह तमतमा श्राया, जो दूमरे ही क्या मुरक्ता सा गया। ज़ैनव ने उसे उसी क्या प्यार से श्रागे वढ़ाते हुए कह।—"मत इतने दुखी हो, गोविन्द!"

"लेकिन लेकिन ।" गोविन्द अपनी वात को पूरा करना चाहता था—पर वार-वार उसकी जवान रक सी जाती थी। "लेकिन क्या गोविन्द ? कह डालो न पूरी वात !" जैनव ने कहा। गोविन्द फिर रक गया और उसने वहुत नज़दीक से जैनव को देखते हुए कहा, " लेकिन जैनव ! उस खंडहर में कोई शक्ति नहीं थी, में जिससे भीख मांग रहा था, वह शायद मेरी ही कमजोरी का धुँचला सा मूत था। अगर मैं किसी शक्ति के शरण से गया था, तो उस दिन के संयोग के आधार पर उटाए गए तूफान का यह रूप न होता वह अज्ञात शक्ति स्वयं, जगतपुर वालों से कह देती कि राजकुमार—विजय फूठा है, सब धोखा है, सब प्रपंच है।

लेकिन हुन्ना क्या ? 'जिस खंडहर के देवता से में भीख माँगने न्नाया, था वहीं खंडहर, उसके देवता मेरे दुशमन वन गए—"

"सच, • सच कहते है। गोविन्द !" ज़ैनव ने धीरे से कहा ।

गांविन्द के स्रोंठों पर मुस्कराहट दौड़ गई स्रौर उसने ज़ैनव को प्यार से स्रागे बढ़ा दिया। दोनों गाँव की स्रोर बढ़ते जा रहे थे स्रौर गोंविन्द कहता जाता था—''मैंने जो बात स्रभी तुमसे कही है, वह मी ग़ालत है ''सिर्फ तुम्हें सममाने के लिए मैंने उसे उस रूप में कहा है — लेकिन सच तो यह है कि उस खंडहर में न कोई देवता है न कोई ईश्वर! फिर वेचारे उस खंडहर का क्या दोष।"

"िफर क्या वात है : गोविन्द ?"

''परिस्थितियाँ सब कुछ हैं ! ' वहीं कमजोर मनुष्य के लिए ईश्वर है ख्रौर विवेकी, स्वायलम्बी के लिए किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए टेंद्रे-मेद्रे, सीधे-साधे रास्ते हैं; जिससे इन्सान को गुजरना पड़ता है।"

"क्यों इतने सख्त होते जा रहे हा गोविन्द !" ज़ैनब ने पूछा—

"किस माने में ज़ैनब ? मेंने तुम्हारा मतलब नहीं समका !" ज़ैनव ने समकाते हुए कहा, "अपने ख्यालत में क्यों इतने सखत हैाते जा रहे हेा ? प्रक दिन जिन बातों पर तुम्हारा विश्वास था, तुम कायल थे; उसे क्यों छोड़ते जा रहे हैं। ?"

"ज़ैनव तुमने यह क्यों नहीं पूछा कि गोविन्द एक दिन तुम इतना मुस्कराया करते थे, इतने खुश रहते थे अब क्यों नहीं मुस्करा रहे हो ? अव । ।"

"ऐसा न कहे। ••• ऐसा न कहे। ••गोविन्द !" ज़ैनब ने बीच ही में बात काटते हुए कहा।

"कहना पड़ता है! बदलना पड़ता है : ज़ैनब ! : यह सब तो बहुत ही सत्य वातें हैं ! : परिस्थियाँ इन्सान की बदलती रहती हैं : लेकिन ज़ैनब ! इन्सान वहाँ; फतहयाब होता है, जहाँ : परिस्थितियाँ भी इन्सान से प्रभावित हो जाँय। इन्सान उनसे ऊपर उटकर मुस्कराए और परिस्थिति पीछे छुटकर दूर खड़ी होकर शरमाती रह जाय। : इसलिए : ज़ैनव ! बदलना, : थाथी भावनाओं, भूठे ख्यालात के प्रति सख्त हो जाना, मुँह मोड़ लेना—इन्सान की जीत है : : अप्रनिश्चय से : निश्चय की ओर बढ़ना है, खोखलेपन से ठोस होना है — धीरे-धीरे पूरी सच्चाई से ज़िन्दगी की मंज़िल की ओर बढ़ना है। '

गोविन्द बातें करते-करते रक गया श्रीर खड़ा होकर ज़ैनब को मज़बूती से पकड़ लिया—जिसमें प्यार की मुलायमियत थी, पवित्रता की ख़ुशबू थी। श्रीर गोंविन्द ने मुस्कराती हुई ज़ैनब से कहा—"जब जगतपुर का यह विश्वास है कि हम लोगों के नाते जगतपुर की घरती रूठी है"देवता नाखुश हैं"खंडहर की किसी शक्ति ने जगतपुर पर श्राप दिया है; श्रीर दूसरी श्रोर हम श्रपनी सच्चाई श्रीर पवित्रता के लिए खड़े हें"श्रीर यह कह कर उनका सामना कर रहे हैं कि सब फूठा है" सब गुलत है! "सब प्रपंच है" कभी घरती रूठती

है ''न कहीं ईश्वर है ''न देवता ' श्रौर फिर तो गोविन्द श्रौर जैनव ''दोनों ने खंडहर में पूजा की थी 'श्रौर कोई । खुरी बात नहीं की थो 'फिर कहाँ हैं 'न्याय करने वाले देवता ? निष्मक्त ईश्वर ? ' श्रमर कोई है 'तो क्यों नहीं श्राकाश वाणी होती ? 'क्यों नहीं 'एक ऐसी श्रावाज़ उठती कि सब की श्राँखें खुल जायँ 'सब को सच्चाई मालुम हो जाय '!'

गोविन्द का मुँह लाल हो गया था। ज़ैनव ने प्यार से मुस्करा कर गोविन्द की जवान वन्द कर दी और बढ़ते हुए ज़ैनव ने भोले स्वर में पूछा—

"तव क्या किया जाय गोविन्द ?"

"ज़ैनव ! छोड़ दो इन देवी-देवता ख्रों जिन्नात ईश्वर वगैरह की वातें ये वातें जगतपुर के ठीकेदारों के लिए हैं ख्रीर हमारी लड़ाई भी उनके इन्हीं विचारों से हैं। उनका हथियार उन्हीं के हाथों में रहने दो ' यह सब उन्हीं के रास्ते हैं जिन पर वे चल रहे हैं ' ख्रीर चलें गे ख्रीर भटकते रहेंगे '। ज़ैनव ! हमारी ही जीत उस दिन होगी जब उन्हें उनके गलत रास्ते कांटो की तरह चुभेंगे ' ' ग्रीर हमारा सही रास्ता फूलों की सड़क की तरह चमक उठेगा।"

गोविन्द चलता हुन्रा, त्रापने विचारों को वाणी रूप देता हुन्रा गाँव के रास्ते को छोड़कर चलने लगा। एकाएक उसके पाँव एक मकोइये की फाड़ में पड़ गए स्त्रीर न जाने कितने कॉट चुम गए ।।

ज़ैनब ने चोखकर कहा—''गोविन्द !" श्रीर उसके पास
पहुँच गई । गोविन्द को कुछ पता न था—वह स्वाभाविक
रूप से माड़ के बाहर हो गया था, श्रीर मुस्करा कर कहने लगा
—''हमारा रास्ता, हमारा ही होगा, श्रीर हम उस पर लाख
मुत्तीवत सहते हुए चलें गे श्रीर एक दिन जगनपुर वालों की श्राँखें
खु ज जायँगी कि उनका रास्ता ग्लत है . . . . उनके संस्कार उनके

विश्वास ग्लत हैं 'पुराने हैं 'उन्हें बदलना होगा 'समय के साथ चलना होगा '। एक दिन वे स्वयं सोचेंगे कि—उनके राजा, उनके तालुकेदार उनके दुश्मन हैं 'उनके विश्वास, उनके संस्कार सब ग्लत हैं। श्रीर मुक्ते पूरी उम्मीद है ज़ैनब! कि एक दिन 'जगतपुर की नई घर्ती पर, नए श्रासमान के नीचे नई फसल उपजेगी—नया दिन होगा—राजा की हार होगी; जगतपुर वाले श्रपने सड़े हुए विचारों से श्रागे वहेंगे 'श्रीर एक दिन जगतपुर के सब बच्चे स्कूलो में पढ़ने जाएँगे, नौजवान तरह-तरह की कारोगरी सीखेंगे। शेखपट्टी ऊँची पट्टी में कोई दीवार न होगी 'गाँव की भी सब बहनों को सब लड़कियों को तालीम मिलेगी सब सोचेंगे 'सब नए रास्ते पर चलेंगे। फिर न कभी मासूम वहनों की श्रात्महत्या होगी—न फिर कभी कली, फूल वनने के पहले मुरक्ताएगी—न सावित्रियां शरीर त्यागेंगी, न श्रहिल्याएँ रोएँमी, न सूरा ऐसी दीदियाँ विधवा बनकर जन्म कार्टेगी, 'न '।'

इतने ही में ज़ैनव ने बढ़कर गोविन्द के मुँह पर ऋपनी दायीं हथेली रख दी, ऋौर ज़ैनब हँसती हुई कहने लगी ''मैं तो थक गई! गोविन्द मैं तो थक गई। मैं तो '''।'' ऋौर यह कहकर, वह बच्चों की तरह इधर उधर लड़खड़ाने लगी"

गोविन्द ने पूछा-" 'नया है ज़ैनब ?"

ज़ैनव ने हँसते हुए उत्तर दिया—"मैं तो थक गई ' ' ' मैं तो ' ' नहीं, नहीं, मैं भूल रही हूँ ' ' ' गोविन्द ! वह देखो ' ' ' ख्रासमान का एक सफेद सितारा ' ' ' वह इस समय तुग्हें देखकर मुस्करा रहा हूँ ' ' ।"

ज़ैनव त्रासमान की त्रोर उँगली उठाए खड़ी हो गई। गोविन्द भूल गया—सब भूल गया त्रौर उसने बढ़कर ज़ैनव को प्यार से त्रपनी गोद में उठा लिया त्रौर उसे देखकर कहा—"वह सफेद सितारा मुक्तसे मुस्करा कर कह रहा है, ज़ैनव थक गई! ज़ैनव थक गई! त्रोह! ज़ैनव थक गई।" गोविन्द ग्रपने गाँव के रास्ते पर चल रहा था। गाँव समीप था, सुवह भी समीप थी, राशनीं भी समीप थी। गोविन्द ज़ैनव के समीप था, श्रीर ज़ैनव गोविन्द के समीप थी।

गोविन्द मुस्कराता हुआ चल रहा था। गोविन्द अपनी गोद में ज़ैनव को उठाए हुए चल रहा था दोनों मुस्कराते हुए चुप थे। दोनो एक होकर चल रहे थे—जैसे हवा सुगन्धि को लेकर चलती है, शरीर आत्मा को छिपाकर चलता है।

गोबिन्द बढ़ रहा था। जैनव उसकी गोंद में वैठकर चल रही थी। जैसे धरती ने श्रपनी गोद में श्रासमान को लेलिया हो! जैसे श्रासमान ने श्रपनी गोद में सव सितारों को वटोर कर छिपा लिया हो—जैसे चाँद चाँदनी में छिप गया हो, जैसे सौरम सुगन्धि में छिप गया हो! वात सुस्कराहट में छिप गई हो!

गोविन्द ग्रपनी गोद में ग्रपना नाम्राज्य लिए हुए धीरे-धीरे चल रहा था। ज़ैनव, मानों गोविन्द की गोद में सं गई थी, मानों वह जिन्नात से, उन खँडहरों से यही वरदान माँगने ग्राई थी। ज़ैनव ग्रपनी सुनहरी दुनियाँ में सानों सच्ची नींद से सो गई थी, गोविन्द बढ़ता जा रहा था ग्रीर ज़ैनव के नाक, कान, ग्राँख, ग्रोट, माथा सर ग्रादि को चूमता जा रहा था—ग्राखिर में गोविन्द, ज़ैनव के सीने की पवित्र गहराई में ग्रपना सर छिपाकर खड़ा हं ।, रुक गया, जैसे पत्थर की एक ग्रीक मूर्ति हो गया; जिसे संसार के सबसे बड़े मूर्तिकार ने ग्रभी ग्रभी बनाया हो।

ज़ैनव ने ऋँगड़ाई ली, जैसे वह अब सुनहरे आसमान से, जन्नत से पृथ्वी घर आना चाहती हो।

गोविन्द ने धीरे से ज़ैनब को नीचे उतारते हुए कहा—"तुम मेरी धरती हो !"

"श्रौर तुम मेरे श्रासमान हो !"

ज़ैनब ने बहुत धीरे से कहा । ग्रौर ग्रजीय गंभीरता से गोविन्द से चिपक गई। मानो ग्रब ज़ैनब, गोविन्द को ग्रपनी गोद में उठा लेना चाहती हो।

फिर ज़ैनव मुस्कराने लगी, लेकिन चाहती हुई भी कुछ बोज नहीं पा रही थी। दोनो गाँव में पहुँच गए—लेकिन गाँव जैसे अब भी सो रहा था।

गोविन्द और ज़ैनब दोनों शेख पट्टी में, एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनो खामोश थे, श्रीर दोनो मुस्करा रहे थे। नीम की डाल से एक बच्चों का भूला लटक रहा था। दूर पर न्रेशेख चच्चा के चार वैल बँधे थे, वे सब कान उठाए, गोविन्द श्रीर ज़ैनब को देख रहे थे। दूसरी श्रीर श्राविद मामू का चौपाल था जिसमें सिर्फ उनका सबसे वफादार कुत्ता मोतिया, एक खाट पर सो रहा था।

रात बीतने जा रही थीं, यह कुदरत की ईपा थीं, रात बीतने जा रही थीं, ज़ैनब का खबाब तड़पने लगा। रात बीतने जा रही थीं, श्रीर उस समय शायद छोटी पट्टी से कोई ख्रीरत गीत गाने लगी थीं —

"कँवल से मँवरा बिह्युड़ल हो, जहाँ केहू न हमार । भव-जल निदया भयावन हो, बिना जल कै धार ॥ न देखो नाव न बेड़वा हो, कैसे उतरब पार । सत के नैय्या सिरजावल हो, सुकीरित करवार, कँवल से मँवरा बिह्युड़ल हो, जहाँ केहू न हमार ।"

गोविन्द-मंत्र मुग्ध होकर इस वहती हुई गीत को सुनने लगा । वह इस बहकर श्राते हुए गीत के पतले रेशम की डोर के सहारे, भावनाश्रों में उड़कर एक ऐसे निर्जन प्रदेश में पहुँच गया—जहाँ एक श्रोर त्फ़ानी समुद्र श्राभाज कर रहा है, दूसरी श्रोर ऊँचा पहाड़ है, तीसरी श्रोर खूँखार जंगल है—श्रीर वीच में एक श्रजीब स्नसान मैशन है। गोविन्द वहीं खड़ा हो गया श्रीर वह देख रहा है कि उसके सामने

कितनी श्रौरतों, लड़िकयों, सुहागिनियों, कुमारियों, बिच्चयों, फूलों, मासूमां, वहनां, माँश्रों, दादियों की डयडवाई हुई श्रोँखें विछी हैं; उसके सामने कितनी बेवश, बेनाम, बेशक्ल श्रौरतें श्रौर लड़िकयाँ खड़ी हैं; जो श्रपनी रोती हुई श्राँखों से, खून की कितनी मौन कहा-नियाँ कह रही हैं—कोई श्रपने हत्यारे पति का, कोई श्रपनी नागन सास की, कोई श्रपने विश्वासवाती प्रेमी की, कोई वहशी इन्सान की, कोई समाज की, कोई ग़रीबी की, श्रौर कोई किस्मत की।

श्रीर सब के ऊपर सब्बो बिछ गई। गोविन्द को लगा, जैसे सब्बो श्रिपनी सहस्त्र श्राँखों से रोती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। गोविन्द की श्राँखों डवडवा श्राई। जैनव परेशान होकर गोविन्द को दखने लगी श्रीर वार-वार पूछने लगी—'क्या है गोविन्द ?...गोविन्द क्या है?'' ग विन्द चुप था, श्रीर श्रव भी श्रपनी भावनाश्रों की दुनिवर्ष में खड़ा होकर देख रहा है—तब्बो को; जो सब्बो श्रव श्रपने गोविन्द भइया से चिपटकर रो रही थी श्रीर उसे उलहना दे रही थी—भइया! तुम क्यों नहीं श्राए ?...में मर गई, तुम बचा क्यों न सके ?

गोविन्द सिहर उठा और उसके मुँह से एक धीमी चीख निकल पड़ी, और वह जैनव के हाथ को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहने लगा—"सब्बो!..सब्बो की याद..सब्बो की मौत..हमारी हार..।

"गोविन्द ! ग्रव भूल जाश्रो . सब्वो को !'' ज़ैनव ने ग्रपनी , श्रोढ़नी के श्राँचल से गोविन्द की श्राँखों को पोछते हुए कहा।

गोविन्द बेदना से कहने लगा—"ज़ैनव !..सब्बो.. मुक्ते कभी नहीं भूलती ।...उसकी मौत हमेशा मेरे कलेजे पर धुँत्रा उठाती रहती है।"...

"क्या कहा जाय, बेचारी की किस्मत को ?" ज़ैनय ने धीरे से कहा।

गोविन्द ने दूर त्रासमान की तरफ देखकर कर कहा, "मुक्ते लगता है कि त्रागर कहीं ईश्वर है, त्रीर त्रागर वह इन्सान की क़िस्मत भी लिखता है...तो...ज़ैनब !...वह ईश्वर या खुदा ..सब्बो की क्रिस्मत लिखते समय इतना रोया होगा, उसकी आँखों से दर्द के इतने आँसू बहे होंगे कि मैं कह नहीं सकता !''

ज़ैनव दर्द से भर ग्राई, ग्रीर वह चुप थी। गोविन्द ज़ैनब को देख रहा था, ग्रीर उसके पाँव पर ग्राविद मामू का कुत्ता, मोतिया प्यार से चिहुँ, चिहुँ. चिं...चीं करता हुन्ना लोट रहा था।

''मेरे घर कब आवोगे ?'' ज़ैनव ने पूछा। ''चाहे जब...हर समय आ जाऊँगा।'' गोविन्द ने कहा।

ज़ैनब अब तक नीम की छाया में खड़ी थी—गोविन्द बड़ी पट्टी की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे-पीछे मोतिया कुत्ता दुम हिलाता हुआ चल रहा था।

ज़ैनव मदहोश स्रव भी नीम के नीचे खड़ी थी स्रौर गोविन्द उसकी स्राँखों से स्रोफ्त हो गया। ज़ैनव नीम तले खड़ी थी स्रौर उसे लग रहा था कि वह स्रव भी गोविन्द की गोद में वैठी है, गोविन्द उसे स्रपने स्रंक में छिपाए हुए...बड़ी पड़ी जा रहा है। ज़ैनब नीम की छाया में स्रव तक खड़ी थी स्रौर उसे लग रहा था कि गोविन्द उसकी बाहुस्रों में पंख बन गया है स्रौर दोनों नीले स्रासमान में उड़ते चले जा रहे हैं—जहाँ न किसी का डर है, न शंका, न किसी प्रकार की दिवारें।

ज़ैनब के शरीर में दर्द उठने लगा था, मीठा-मीठा दर्द जिसमें कराहने की तबीयत नहीं होती, जिससे दूर भाग जाने की तबीयत नहीं होती; बिल्क एक ऐसा मीठा-मीठा दर्द जिसमें ख्राहें निकलती हैं, अँगड़ाइयों की लहरें फूटती रहती हैं।

ऐसा दर्द ज़ैनब के आज पहले पहल महसूस हो रहा था। गोविन्द से वह कितने दिनों से सच्चे दिल से, भोली आत्मा और समूचे अपने-पन से प्रेम करती थी। गोविन्द अब तक उससे दूर रहता था, उसे लगता था कि उसका कुछ खो गया है, वह जगतपुर में अकेली हो गई घरती की ऋाँखें २३७

है, उसकी कहीं तिवयत नहीं लगती थी—लेकिन ख्राज ज़ैनव को, उस नीम तले ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ख्रात्मा उसके शरीर से निकल कर गोविन्द में मिल गई; ख्रौर गोविन्द उस ख्रात्मा के साथ वड़ी पट्टी चला जा रहा है—ख्रव तो ज़ैनव के पास केवल शरीर है—केवल शरीर अधेर उसमें भी मीठा-मीठा दर्द है। रहा था।

ज़ैनव के दोनों हाथ, अनायास वड़ी पट्टी की ओर हवा में उठे— जैसे नन्हा सा वच्चा अपनी माँ की गोद के लिए अपने भोले हाथ उठता है—और ज़ैनव के मुँह से एक पुकार निकलते-निकलते रह गई कि ओ गोविन्द ! 'ओ गोविन्द मेरे राजा !! 'सुमे मेरे घर पहुँचा दो 'में अपने घर का रास्ता ही भूल गई हूँ 'ओ मेरे बादशाह। '' मेरे नूर '! 'लौट आवो 'लौट आवो मेरे नूर!

\* \*

दिन भर ज़ैनव हैरान थी, लगता था कि ऋव गोविन्द से ऋलग रहकर एक च्रण के लिये भी नहीं जी सकती।

सुवह जैनव, जब गाँव के उत्तर थारून की बाग़ में, ज़ैनी की आँखों में एक दवा डालने के लिए सुलोचना की पत्तियाँ लेने गई तो उसे अज़ीब सा लगा। वह मुक्कर जिस नन्हीं-कोमल-सुलोचना की पत्ती को तोड़ने के लिए बढ़ती—लगता कि उसे नींद आ गई हैं और वह किसी स्वाव में सुलोचना की पत्ती तोड़ रही है—इसलिए उसकी सुटिकयाँ बँध ही नहीं पाती थीं। वह बार-बार मुकती, और सिहर उठती—मानो गोविन्द बार-बार पिछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी और खींच लेता।

बहुत मेहनत के बाद ज़ैनव, सुलोचना की चार पत्तियाँ तोड़ सकी और थककर ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आँखों में गोविन्द नाच रहा था। वह स्वयं वेसुध होती जा रही थी। वह मौन बैठी थी और अपनी ख़ामोशी में सोचती जा रही थी—गोविन्द मेरा राजा है, उससे मेरी

शादी होगी...शादी । ज़ैनब सोचती-सोचती यहीं स्क गई। वह बेहद ज़ोर मार कर आगे सोचना चाहती थी, पर जैसे कोई बहुत बड़ा रोड़ा उसकी मानस-गति में आकर फँस गया हो और वह आगे कुछ सोच नहीं पा रही थी।

. . .

ज़ैनव अपनी दोनों हथेलियों को स्वयं कसती जा रही थी और सोचने के लिए बेकरार थी। उसकी हथेलियों में सुलोचना की पत्तियाँ पिस गईं और उसकी खुशबू से ज़ैनव के खामोश ओंठों पर मुस्कराहट दौड़ गई और वह आगे सोचने लगी—शादी होगी…होगी… ज़रूर होगी…लेकिन कैसे ?

. जैनब फिर रुक गई और श्रव वह देखने लगी; उसकी श्राँखों के सामने—सुसलमान, श्रौर हिन्दू की दो श्रलग-श्रलग तस्वीर नच गई — जगतपुर नच गया, उसकी शेख पट्टी नच गई, उसकी श्रम्मी, उसके मामू का गाँव शाहपुर नच गया।

ज़ैनव ने एक वार सिहर कर अपने दामन में अपना सर भुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों में किस्मत की रेखाएँ देखने लगी। स्वयं अपने से यह कहने की सच्चाई दूद रही थी कि ज़ैनव घबड़ाओं नहीं.. तुम्हारी किस्मत की रेखाएँ अच्छीं हैं...शादी की रेखाएँ तो इतनी अच्छी हैं कि क्या कहने!

ज़ैनब को कुछ साहस मिल रहा था और सुलोचना की सुगन्ध उसके दिमान में आगे सोचने के लिए विवश करने लगी।

ज़ैनब फिर सोचने लगी—शादी। होगी...ज़रूर होगी...लेकिन कैसे १...लेकिन कैसे क्या १...गोविन्द मेरा बादशाह है...वह मुक्तसे श्रलग नहीं हो सकता...श्रोर श्रगर गोविन्द हिन्दू है...ब्रह्मन है...मैं मुसलमान हूँ..शेख हूँ..तो इससे क्या १.. मैं भी हिन्दू बन जाऊँगी.. गंगा जल पीकर...बुलसी की पत्तियाँ खाकर !.. गोविन्द मेरा बादशाह है..मैं उसकी रानी हूँ...फिर तो हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न ही मिट गया...कोई सवाल ही नहीं उठता। श्रोर हाँ..मैं तो भूल ही गई...

मेरी दादी श्रीर श्रम्मी तो कहती थीं कि—हम शेख लोग . ब्रह्मन की श्रीलाद हैं . हम किसी ज़माने के ब्रह्मन हैं। फिर क्या हैं ?

ज़ैनव ने मुस्कराते हुए कहा । श्रीर उसकी वदन में मीठी-मीठी श्र्रंगड़ाइयों की लहरें फूटने लगी; श्रीर ज़ैनव वेताव होकर घरती पर लेट गई। लेकिन उसी एए वह चौंक उठी। उसने देखा उसके सिर- हाने ढोर चराती हुई पांच लड़कियाँ हँसती हुई खड़ी हैं।

ज़ैनव घवड़ा कर बैठ गई। पाँचो लड़कियाँ खड़ी खड़ी, ज़ैनब को एकटक देखती हुई मुस्करा रही थीं।

सव लड़िकयाँ एक उम्र की थीं—यही चौदह-पन्द्रह सालों की। चव लड़िकयाँ एक तरह से खूबस्रत थीं, इसीलिए उनकी मुस्कराहट भी एक तरह की थी। श्रौर सब लड़िकयों का पहनावा एक तरह होते हुए भी उनमें थोड़ा थोड़ा श्रन्तर था।

सवो ने लहँगा पहना था, सवों ने स्रोड़नी स्रोड़ रक्खी थीं, सव के पैर नंगे थे, सब के बाल विखरे थे, सब के हाथों में छोटे छोटे ढोर हाँकने के डन्डे थे, सब की झाँखें मुस्करा रही थीं, सबसे बचपना फूट रहा था, सबके हाथों में चूड़ियाँ थीं, सब के गले में एक-एक काले धागे बँधे थे। सब के चेहरे पर धूल पड़ी थी।

लेकिन सबमें थोड़ा-थोड़ा अन्तर था। किसी का लहँगा सादा था, किसी का बुटौलिया, किसी का छत्तीस फेरन ढंग का; किसी का गोटे दार, किसी का कामदार। किसी की ओड़नी सब्ज थी, किसी की धानी, किसी की गहरी हरी, किसी की आसमानी, किसी की बादलों जैसी। सब के कसे हुए चुस्त मुल्वे खदेशी थे, पर अलग अलग रंग के, अपनी-अपनी ओड़नी से मेल खाते हुए।

एक के पूरे पैर में मेहदी की सुर्खी थी, रंगी हुई एड़ियों में मानो बसंत वैंघा था। एक के सिर्फ पंजों में मेहदी लगी थी ख्रीर ऊपर मेहदी के छोटे छोटे बुन्दें मलक रहें थे। एक की सब उँगुलियों में मेंहदी लगी थी, ऊपर तीन-तीन रेखाएँ चमक रही थीं, लेकिन पंजों से फूटी हुई मेहदी की लाली की धाराएँ पीछे एाड़ेयों तक जाते-जाते बीच ही में रुक गए थे। एड़ियाँ सफेद छुट गई थीं और एक का पैर बिल्कुल सादा था, धूल से सना हुग्रा—उदास। एक के माथे पर मुहागिवन्दी थी, एक की माँग सिन्दूर से लाल थी, एक के माथे पर केशर बिन्दीं थी, पर माँग सफेद थी एक का लिलाट चमक रहा था, उसके बिखरे हुए बालों के बीच, उसकी मुस्कराती हुई सफेद माँग पर मानो ग्रमृत बरसने को था। लेकिन एक का माथा सूना था, उदास ललाट पर कई निकुड़न की रेखाएँ खिंच गई थी, बिखरे हुए बालों में उसकी माँग मानो खो गई ग

ज़ैनब, इन पाँचों लड़िकयों से घिरी ं ज़मीन पर हँसती हुई बैठी थी। सब लड़िकयाँ, ज़ैनब को देख रही ं, ज़ैनब उन पाँचो की ऋल्हड़ मुस्कराहट को देख रही थी।

"ग्राप लोग ढोर चरा रही हैं ?" ज़ैनब ने पूछा ।

सव लड़िकयों ने हँसकर स्वीकार किया और उनमें से तीन ने एक स्वर में पूछा—"और आप यहाँ मुकी-मुकी क्या कर रही थीं?" "मैं आँख की दवा के लिए मुलोचना की पत्तियाँ तोड़ रही थी!"

"लेकिन आप पर तो जैसे किसी का जादू लगा है ?" एक ने जल्दी से कहा।

"जादू! " जैनब ने धीरे से कहकर दूर मुलोचना की पत्तियों में देखने लगी— जैसे गोविन्द खूबसूरत वादलों में छिपकर मीठी बाँमुरी बजा रहा है श्रीर जैनब हैरान होकर उसे वादलों के बीच ढूढ़ रही है! "श्राप रूठ गईं?...मैंने भूठ तो नहीं कहा है ?" उसी लड़की ने फिर कहा।

ज़ैनव ने फिर जग कर कहा—"नहीं, "नहीं ग्रापने ठीक कहा है; "लेकिन स्त्राप को कैसे किसी का जादू मालूम? क्या ग्राप भी इसकी '''।"

ंदूसरी लड़की ने फौरन वात काटते हुए कहा; "अरे पूछिए न! ••• रूपा ••• एक वादशाहपुर वाले से •• जादू खा गई है ••• त्रौर उसकी याद में दिन रात तड़पती है।"

रूपा का मुँह लाल हो गया "वह शरमा कर इतनी हल्की हो गई कि उसने फीरन अपना सर नीचे कर, नीरी को उकेल दिया और प्यारें की मुँमलाहट में कहने लगी— "अपना नहीं कहती ! "जो सुरारपुर में "।" सहसा तीसरी लड़की नैना ने वीच ही में रूपा के मुँह पर अपन हाथ रख दिया, और सब हँसने लगीं।

लेकिन नीरी खामोश हो गई थी, लगता था कि वह अभी रो देगी। उसकी ग्राँखें भर ग्राई थीं! ज़ैनव ने इसको देख लिया ग्राँर उसने स्नेह से पूछा—"क्या हो गया नीरी वहन तुम्हें? ''ंनैना ''तुम्ही वताग्रो' 'नीरी की ग्राँखें क्यों डवडवा ग्राई ?"

"पूछों न वहन ज़ैनव ! हर जगतपुरवालियों की अपनी करण कहानियाँ होंती हैं ! • • • वेचारी नीरी सचमुच मुरारपुर में अपने एक ऊँचे विरादरी के खूबसूरत नीजवान से मुहब्बत करती थी • • लेकिन वदिक्तरमती ! • • • पिछले फागुन में इसकी मँगनी • • • • ऊँचे गाँव के एक मुखिया से हो गई है !"

''मुखिया से !'' ज़ैनव जैसे चीख उठी।

"जी हाँ ''मुखिया से, ''यह उसकी दूसरी शादी है।''

"श्रौर रूपा ?''ज़ैंनब ने वीच ही में मुस्कराते हुए पूछा । फा० १६ "रूपा ! • • जमुना ने मुस्करा कर कहा, "रूपा • के दादा भी बहुत अच्छे हैं कहते • • रहते हैं—

"दुनियाँ चाहे जितने खिलाफत करे! चाहे जात विरादरी ही क्यों न ख्रूट जाँय में अपनी प्यारीं रूपा बेटी की शादी जहाँ वह चाहती है; वहीं करूँ गा; बाशाहपुर ही।"

ह्प मुस्कराकर जमुना से लिपट गई श्रीर उसके मुँह पर श्रपना हाथ रख दिया। जैनब की रूह में सिहरन उठने लगी। उसकी श्राँखों के सामने कितने सुनहले पर्दें खिंच गए, 'जिसके बीच में, जैनब देखने लगी कि उसके प्यारे मरहूम श्रव्या श्रपनी सफ़ेद दाढ़ी में श्रव भी श्रपने मुहब्बत का खजाना छिपाए हुए 'जैनब को देखने लगे 'श्रीर धीरे-धीरे जैनब के पास श्राकर श्रपनी बेटी को गोद में उठा लिया 'श्रीर ठीक रूपा के दादा की तरह प्यार से कहने लगे थे कि बेटी जैनब ! धबड़ाश्रो नहीं 'चाहे जो हो 'उमहारे श्राँचल को तुम्हारे गोविन्द के ही दामन से बाँधूगा 'रोश्रो नहीं 'मेरे देखते श्राँखों में श्राँसून लाश्रो बेटी!

ज़ैनव मुस्करा उठी ऋौर उसने रूपा से धींरे-से कहा — "जगतपुर में तुम बड़ी किस्मतवर हो रूपा !"

नैना ने पाँचवी लड़की की ऋोर संकेत करते हुए कहा—''इसका नाम गंगा है 'वेघारी जब दो साल की थी तभी इसकी शादी बड़े वाड़ा हुई थी 'ऋभाग्यवश ''तीसरे ही साल यह विधवा हो गई।''

ज़ैनव ने दर्द से गंगा की स्रोर देखा। गङ्गा बाहु स्रों में स्रपना मुँह छिपाए धीरे-धीरे रो रही थी। उसकी रुलाई देखते ही सब की स्राँखें डबडबा स्राई—जैसे स्राज जगतपुर के उमड़ते हुए स्राँस् स्रपनी धरती माता से फरियाद कर रहे थे कि माँ जगतपुर का समाज—बदल दो "जगतपुर वालों को समक्ता दो माँ "कि ये बचपन में क्यों शादी कर देते हैं ' ? और एक क्वाँरी दूलहन को सदा के लिए क्वों वैयव्य की आग में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं ?

सव चुप थीं; ज़ैनव से लिपटकर वैठी हुई नीरी चुप थी जिसकी त्राँखों में मुरारपुर वाला ऋाँसू वन गया था। नैना चुप थी, रूपा चुप थी, ऋौर रूपा से लिपटी हुई जमुना चुप थीं लेकिन 'गङ्गा ऋपनी खामोशी में भी इतनी जोर जोर से री रही थी कि मुलोचना की पत्तियाँ तरम खाने लगी थीं। ऋौर उसके चरते हुए ढोर 'उसके ऋास पास खड़े है। गए थे।

उसी समय गाँव की त्रोर से जसुना श्रीर नैना के दो छोटे-छोटे भाई हीरा श्रीर मोती उन्हें पुकारते हुए बाग की श्रीर श्रा रहे थे। सब उत्सुकता में खड़ी हो गईं। हीरा श्रीर मोती दौड़ते हुए बाग में पहुँच रहे थे।

जमुना ने दूर से ही पूछा-"क्या है हीरा ?"

"दीदी ! · · " हीरा ख्रौर मोती ने एक स्वर में कहा,

"दीदी ''राजासाहव 'गाँव में अनाज वॅटवा रहे हैं 'मुिलया साहब के दरवाज़े पर कई गाड़ियों में अनाज आया है ! ''चलो घर चलो दादा ने बुबाया है !''

ज़ैनव ने फिर से सुलोचना की पत्तियाँ तोड़ीं श्रीर सबके साथ गाँव की श्रोर बढ़ने लगी। होरा श्रीर मोती ढोर सँभालने लगे।

\* \* \*

गाँव में प्रश्न छिड़ा था कि राजा साहव का अनाज लिया जाय कि नहीं। इस विषय के सम्बन्ध में जगतपुर में दो दल थे। एक बहुत वड़ा दल; जो जगतपुर के बूढ़ी आत्माओं से बनी थी, जिसमें जगतपुर के ठीकेदार अधिक थे, परम्परा और अधिवश्वास के अधिक भक्त थे।

इस दल का मत था कि राजा साहब का अनाज ले लिया जाय' क्योंकि आख़िरकार राजा ही अन्नदाता होता आया है। क्योंकि राजास हिय अय जगतपुर से इतने खुश हैं कि वे इस अनाज को जगतपुर वालों से वापस न लेंगे; उन्हें इस अनाज पर कोई कर नहीं लेना है; फिर तो जगतपुर की कुछ छोटी पट्टी, कुछ बड़ी पट्टी कुछ शेख पट्टी अनाज की तंगदस्ती में भी पड़ा है।

दूसरे दल में, जिसकी ग्रात्मा जगतपुर की नई ग्रात्माएँ थीं, जवानी की न्रात्माएँ थीं, सब्बो की बहशी मौत पर तड़पने वाली न्रात्माएँ थीं; जिनपर राजकुमार ने घाव किया था, जिनकी चोटों से ग्रामी ताजे ताजे खून टपक रहे थे, जो ग्रापने भीतर कान्ति की ग्राम लिए थे; उनका मत था कि हम भूखों मर जएँगे पर इस पापी का ग्राम न खाएँगे। हम मानते हैं कि यह ग्रान्म हमी लोगों की पैदावार के न जाने कव के इकड़ा किए हुए सूद हैं; यह ग्रान्म हमारे हैं, जगतपुर की धरती के हैं। लेकिन चूँक इस ग्रान्म पर राजमहल के पापों, अन्यायों की वदबूदार छाया पड़ी है। इन ग्राना की बोरियों के पीछे जगतपुर के वर्ग संघर्ष की विजय को ग्रापूर्व पराजय देने की भावना है, सूठी सहानुभूति देकर ग्राप्नी ताकृत को मज़बूत करने की नीति है! सब्बो की मौत पर एक पर्दा डालने की चाल है। ज़मीदारी टूट जायगी, तालुकेदारी चली जायगी, भविष्य के ग्राने वाले संकटों के प्रति एक छोटा मोटा हथियार है; इसलिए हम लोग भूख से तड़पते हुए भी, ग्राप्नी नई खेती की हरियाली को देखते हुए जीलेंगे।

फिर श्रव तो श्रवाढ़ बीतने को है। हमारी नई फसल दाण-दाण बढ़ती जा रही है। इसकी निकाई हो रही है, इस वर्ष इसमें घास भी नहीं है • • बहुत जल्द सावन श्राएगा फिर भादों • फिर क्या • ग्रीबों के जीने के लिए • मक्का, • साँवा • कोदो ककड़ी वगैरह तैयार मिलेंगी • श्रीर फिर क्वार में ही तो हमारी धान की फसल • ।

गोविन्द, छोटी पट्टी में, एक आम की छाया में बैठकर, जगतपुर

की नई ब्रात्मात्रों के साथ इसी प्रकार की बातें करता जा रहा था। उसी समय मुखिया बद्री पाँडे, नम्बरदार ब्रौर सरपंच बगैरह इधर ही ब्राते दिखाई दे रहे थे।

पास त्राते ही, मुखिया ने मुस्करा कर कहा— "श्ररे! गोविन्द, चला श्रनाज बटँवा दो गाँव में! पूरे ३०० मन श्रनाज है जिसा देखों राजा की उदारता!"

गोविन्द ने वीच ही में कहा, "बहुत दिनों से देख रहा हूँ राजिं ग्रीर राजकुमार की उदारता ! ' उनकी यह इन्सानियत तब कहाँ थी कि जब उन्होंने जगतपुर को सड़ा सा बीज दिया था, जगतपुर की फस्ल नष्ट की थी, ग्रीर जब जगतपुर पहली भूख से तड़गा, तब उनकी यह उदारता कहाँ थी ? ' तब उन्होंने यह गृल्ला क्यों नहीं दिया ? ' ' तब तो राजा ने यह किया कि लाल साहब के तिलकपुर वाले बखार में ही ग्राग लगवा द ' ' उसका ग्रामिट चिन्ह यह है ।" गोविन्द ने ग्रपने जले हुए हाथ के दाग को दिखाते हुए कहा ।

''लेकिन जगतपुर में बहुत से लोग राजा के इस गल्ला लेने को तैयार हैं!'' सरपंच और लम्बरदार ने कहा और मुखिया ने गर्व से इसका ममर्थन किया।

उस समय तक उस आम की छाया, और उससे दूर, छोटी पद्दी और शेख पद्दी की बहुत सी ग्रीव औरतें, उनके छोटे-छोटे नंगे और धूल से पुते हुए बच्चे खड़े हो गए थे। मुखिया ने फिर पूछा— "गोविन्द गुल्ला बँटवाने चलते हो कि नहीं ?"

"नहीं जाता !" गोविन्द ने कहा, "क्यों इसके लिए भी राज्यद ड है क्या ! में नहीं जाता स्त्राप लोग जगतपुर में मुनादीं करवा दीजिए—जिसे गुल्ले की ज़रूरत होगी वह ले लेगा !"

"पूरे जगतपुर को गुल्ले की ज़रूरत है, - ख्रीर पूरा जगतपुर राजा का गुल्ला लेगा! मुखिया ने कहा, ख्रीर उन्होंने ख्रर्थभरी दृष्टि से वहाँ

के लोगो को देखा। वहाँ के एकभित जवानों ने क्रोध से एक स्वर में कहा—''हमें पाप का गुल्ला नहीं चाहिए! जो राजा के कुत्ते हों वही उनके श्रक्ष खाएँ!''

मुखिया, धरपंच और लम्बरदार तमतमाए हुए बड़ी पट्टी की छोर बढ़ने लगे। गोविन्द चुप था, और आस-पास से आती हुई औरतें, बहाँ की खड़ी हुई लड़िक्याँ और बच्चे अपनी भोली वाणी में एक-एक करके गोविन्द से कहने लगे—

"गोविन्द भइया ! 'कल ही से 'यह मुखिया' हम लोगों को राजा के अनाज लेने के लिए धमका रहा है ! कहता है कि राजा की रियाया बन वर रहो; और खूब खाओं 'और खूब मस्त रहो 'इन विगड़े हुए जगतपुर वालों से दुश्मनी लेना है 'इन्हें मिटाना है !!''

"लड़िकयाँ सहमी हुई, गोविन्द से उलहना देने लगीं—

"गोविन्द भइया ! लम्बरदार श्रीर सरपंच बार-बार हम लोगों की पट्टी वालों को तुम्हारे खिलाफ बर्गला रहे हैं ! श्रीर सबसे श्रनाज लेने को कह रहे हैं !"

गोविन्द ने मुस्कराते हुए कहा, ''बड़े अञ्छे हो तुम लोग !·· लेकिन 'इसके बारे में जैसा तुम्हारे माँ-बाप करेंगे; वही होगा 'लेने दो अनाज ''ठीक ही है !"

गोविन्द कुछ देर तक अपनी नई फ़सल के बारे में बातें करता रहा, फिर यहाँ से किशन के घर चला आया, कुछ च्यां तक पारो माभी के पास बैटा रहा फिर अपने घर लौट आया।

दिन ढलता जा रहा था, गोविन्द अपनी दालान में चारपाई पर लिटा था और सूरा बहन धीरे-धीरे उसके कबके तैल्य-शून्य मस्तक पर धीरे-धीरे तेल लगा रही थी!

"पिता जी कहाँ है, दीदी ?" गोविन्द ने धीरे से पूछा। "पिता जी पहाड़पुर गए हैं!"
"पहाड़पुर ?"

. "हाँ अवहाँ के द्वारका मिश्र, जो बड़े से ज़मीदार हैं न, उन्हारी शादी के लिए बहुत दौड़ रहे हैं!"

"मेरी शादी ?" गोविन्द चौककर उठ गया, जैसे किसी ने अकस्मात उसे गर्म सलाखे से छू दिया हो !

गोविन्द त्त्रण भर तक सरस्वती के मुँह को अपलक देखता रहा।
"मुक्ते क्यां इस तरह देख रहे हो?: " सरस्वती ने प्यार से कहा,
"तेट जाख्रा उम्हारे सर पर का तेल तो मिला दूँ"

गोविन्द, चुपके से लेट गया, सूरा दीदी मुस्करा कर कहने लगी "पहाड़पुर वाली शादी वहुत ही अच्छी, पिछले वर्ष जब मैं पहाड़पुर की शिवरात्रि के मेले में गई थी, मैने पद्मावती को देखा था, शिव की पूजा करने आई थी वहुत ही सुन्दर— सुशील बहुत ।''

. ''पद्मावती कौन ?'' गोविन्द मानो ऋव जगा था ।

"पद्मावती । 'पद्मावती 'द्भारका मिश्र की एकलौती लड़की, सुना है 'पिता जी कह रहे थे कि वह भी दसवाँ दर्जा पास है 'ख्रोर '।''

गोविन्द सचेत होगया। वह अपनी उगलियों से अपने बिखरे हुए बालों में कंधी करते हुए कहने लगा, "दीदी! पिता जी से कह दो कि वे इतनी बड़ी गल्ती न करें मेरी हालत देख कर कुछ मेरे लिए सोचें मुफे एक तरफ एम०ए०करना है, उसके लिए स्वालम्बन का सहारा लेना है, दूसरी ओर जगतपुर की यह विकट समस्या। मेरे पीछे इतने बड़े-बड़े दुश्मन!"

गोविन्द का मुँह तमतमा त्राया था, जैसे उसे किसी ने त्रभी मारा हो ! · खूब मुँह-मुँह मारा हो ।

गोविन्द चुपचाप श्रपने कमरे में चला गया, सरस्वती ने पास श्राकर गोविन्द को प्यार से पकड़ते हुए कहा, ''मुक्तसे रूठ गए भइया क्या ? 'मुक्तसे न रूठो ।''

गोविन्द सरस्वती के सामने सर नीचा किए हुए खड़ा था; श्रौर जाने क्या-क्या सीचने लगा।

"बोलो गोविन्द भइया ! : सुक्तसे रूठ गए ?" सरस्वती ने कोमल वाग्गी से कहा, "रूठो नहीं : ।"

"मैं रूठता नहीं दीदी !"गोविन्द ने गंभीरता से कहा, "मुफ्तें चिन्ता करनी पड़ती है।"

"पगले कहीं के !" सरस्वती ने सुस्करा कर कहा, "तभी तो श्रपनी भरी पूरी वदन सुखाते जा रहे हो बोलो पगले ! क्या ज़ैनब से शादी करोगे ?"

''दीदी!''गोविन्द ने सरस्वती दीदी से लिपट कर श्राजीब पीड़ा स कहा।

सरस्वती मुस्करा रही थी, गोविन्द अन्तर्लोक में मुस्कराता हुआ सोच रहा था—गोविन्द, एम०ए० शेख जैनव एक प्यारी लड़की ' दो पवित्र इन्सान ' शादी मंगल शहनाई ' जैनव मेरी दूल्हन जैनव मेरी धर्मपत्नी ' जैनव ' मेरी धरती ' ' जैनव ' जशोदा' ' जैनव ' जानकी ' जैनव' ' एक नया घर' 'नयी दुनियाँ' '

गोविन्द फिर अनायास ही मुस्करा उठा और उसने जल्दी से दीदी के दोनों हाथों को अपने हाथों में प्यार से दबाते हुए कहा, "दीदी! 'सरा दीदी!!' मैं जब एम॰ए॰पास कर लूँगा तब तुमे मोटर में घुमाऊँगा' 'रेलगाड़ी पर घुमाऊँगा' 'चारो धाम कराऊँगा' बद्दी नाथ, रामेश्वरम्, जगन्नाथ जी, द्वारकापुरी' 'और सब तीर्थ' 'और' '।''

इसके आगे गोविन्द न जाने क्या और कहने वाला था, पर उसके ओंठ फड़फड़ा कर रह गए' 'आवाज़' ' ओठों पर विखर कर रह गई..।

"ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, गोविन्द भइया।" सरस्वती अदृश्य भगवान के सामने अपना सूना अँचल पसारते हुए कहा, जुग-जुग जिवो मेरे...राजा भइया !..तुम्हारे दुश्मनों का सर हो "..!

''श्रौर दोदी...!'' गोविन्द के श्रोंठ फिर फैलकर रह गए! ''कहो...श्रौर...क्या कहना चाहते हो भड़्या ?'' ''कह दूँ दोदी! मेरी श्रच्छी दीदी!..मेरा साथ दोगी न ?'' ''हाँ...हाँ..कहो तो सही!''

'दीदी !..तव में खूव रुपया कमा लूँगा.. और तब..।''गोविन्द. की वाणी फिर रुक गई।

सरस्वर्ता को हँसी आ गई, उसने सुस्कराते हुए कहा—"हाँ..हाँ कहो न !...डर किस वात की..ज़ैनव को अपनी दूल्हन बनाकर किसी शहर में रहनें लगोगे न ? यही बात न ।..कह दो...!"

"नहीं.. श्रौर वात है.. मेरी दुखिया दीदी !"

गोविन्द ने सूरा दीदी को ग्रापने दामन में खींच लिया; ग्रीर धीरे-धीरे कहने लाग. ''मेरी रानी दीदी !...ग्रीर.. ग्रीर.. में खूव रुपया कमा लूँगा.. ग्रीर.. तव में... तव में... तुम्हारी फिर से शादी करूँगा दीदी !''

गोविन्द ने यह कहकर बहुत ज़ोर से सरस्वती को अपने दामन में चिपका लिया और च्या भर वातावरण शान्त हो गया। जैसे गोविन्द, अपनी बेक्सस्र विधवा दीदी को अपनी आत्मा में छिपाकर किसी स्वर्ग के कोने में छिप गया हो।

सरस्वती सामने खड़ी होकर, नतिशर चुप हो गई थी। उसकी आँखों से बड़े-बड़े आँसू के बूँद धरती पर गिरने लगे थे। गोविन्द सामने खड़ा होकर चुपचाप उन आँसुओं की मौन कहानी सुनने लगा।

दूसरे ही चाण गोविन्द ने फिर दीदी को अपने दामन में खींचते हुए, कहा—"रो क्यों रही हो, दीदी !..मुक्ते वतास्रो !"

सरस्वती रूँ घे गले से कहने लगी—"भइया ! तुम जितनी ऊँचाई पर खड़े होकर सोचते हो... दुनियां उतनी ही नीचे खड़ी होकर सोच रही है!... तुम्हारी ऊँचाई कैसे निभ सकेगी?... मेरे राजा भइया! तुम्हारी एक शेख लड़की से मुहब्बत...तुम ब्राह्मण परिवार के..तुम्हारे पूर्वज राजा के पुजारी..कश्वहर सनातन धर्मी..तुम...श्रीर..ज्यतपुर की वड़ी पट्टी !.."

''यह सब क्या कह रही हो दीदी ?'' गोविन्द ने पूछा।

. 'मैं सोच रही हूँ भइया !...िक तुम ऋपनी ऊँचाई पर कितने श्रकेले हो !...तुम्हारा कौन साथ देगा ? बिल्क दुनियाँ..इसका भरसक विरोध करेगी !..तुम श्रीर श्रकेले कर दिए जाश्रोगे !"..

"मुक्ते सब मंजूर है. दीदी !.. लेकिन मैं तुम्हारी फिर से शादी करूँ गा. मैं अपने रास्ते पर अकेला चलूँगा. और अकेला ही चलते चलते अपने रास्ते पर धिस कर मर जाऊँगा. कमसे कम एक नया रास्ता तो बना लूँगा दीदी ! हो भी सकता है कि एक दिन अँधकार में भटकती हुई दुनियाँ. उसी रास्ते पर चल पड़े और सूने रास्ते पर पड़ी हुई मेरी लाश को दुआ भी दे !''

"मत त्राशुभ बातें करो..भइया !" सरस्वती ने त्र्राँचल से त्रपना त्राँसू पोंछते हुए कहा, "मरें तुम्हारे दुश्मन ! मरें तुम्हारे विरोधी..! तुम बहुत दिन जित्रो मेरे राजा भइया !!"..ईश्वर तुम्हारा साथ दे..।"

"तो पिताजी पहाड़ गए हैं दीदी ?" गोविन्द ने बात का सिल-सिला बदलते हुए कहा !

"हाँ, .. वे तो आज कुछ तड़के ही गए हैं!.. करते भी क्या बेचारे. उधर द्वारका मिश्र जी पीछे पड़े हैं और इधर बड़ी पट्टी के तमाम बूढ़े, .. मुखिया, लम्बरदार, सरपंच शेख़ पट्टी के भी कुछ लोग पिता जी के पास आ आकर उनके नाको दम कर दिया है कि . अपने गोविन्द की शादी क्यों नहीं कर डालते !... जात-बिरादरी. . की इज्ज़त मिट्टी में मिलाने को लगे हो क्या !. आदि आदि बातें रोज़ बरोज़ जब तुम घर पर नहीं रहते तब ये नमकहराम लोग यहाँ पिल पड़ते

हैं.. ग्रीर घंटों पिता जी को डराते हैं, धमकी देते हैं, .. उनके कान पका डालते हैं!''

''लेकिन पिता जी मुक्तसे क्यों नहीं कहते ?"

"इसमें वे बेचारे तुमसे क्या कहें ? सोचो तुम्ही पिता जी की परिस्थिति सोचो उनका स्थान सोचो उनके संस्कार सोचो "'?"

"लेकिन ये जगतपुर वाले मेरे नामने क्यों नहीं 'पिता जी को धमकाते ? 'श्रुगर वे नहीं नलाह देते हैं 'तो वे चोरों की तरह मुक्तसे छिपते क्यों हैं ? 'उन्हें जो कुछ कहना हो मेरे सामने कहें !"

"व तुम्हे खूब जानते हैं, मेरे गोविन्द भइया ! ... नाराज़ न हो ! ... ?

''पहाड़पुर से पिता जी कब तक लौट ऋगँएगे 'दीदी ?''

"शाम तक"

"उनसे मेरी रत्ना करनाः दिदी ! मेरी श्रपनी ऊँपाई पर खड़ा रहने की ताकृत देनाः तुम मेरे साथ हो न दीदी ?" गोविन्द ने प्यार से पूछा ।

''क्यों नहीं हूँ भइया १ : 'तुम्ही तो मेरे ईश्वर हो !"

'श्राज से मैं बहुत मोटा हो जाऊँगा दीदी! देखती रहनाः सच कहता हूँ।"

गोविन्द मुस्काने लगा, सरस्वती दीदी त्राशीवीद देने लगी।

श्रीर दूसरे दिन गोविन्द को मालुम हुआ कि राजा के दिए हुए सौ मन गुल्ले में से जगतपुर ने सिर्फ़ सौ मन गुल्ला लिया है।

गोविन्द यह खबर सुनते ही भूम उठा । उसने मन ही मन जगतपुर की श्रेष्टता तथा चरित्र बल का अभिवादन किया। त्राज उसका भूखा जगतपुर उसके सामने उस राजा की तरह भूम उठा जो किसी पर्व में अपना सर्वस्व दान करके भिखारी के रूप में भी गर्व से ऊँचा सिर उठाए रहता है।

वह जगतपुर की धरती के प्रति श्रद्धा से भर गया श्रौर श्रव क गर्व से मुखिया बद्री पाँडे के घर की श्रोर चल पड़ा ।

पाँडे जी अपनी दालान में कई आदिमियों के साथ बैठे थे। अहिल्या दरवाज़े पर किवाड़ की आँड़ में चिन्तित सीन खड़ी थी। गोविन्द को देखते ही, पाँडे जी ने अपना सर मुका लिया, जैसे उन्होंने गोविन्द को देखते ही। उधर अहिल्या गोविन्द को देखते ही बिल्कुल दरवाज़े पर स्पष्ट होकर मानो उसे पुकारने लगी—आओ गोविन्द बाबू!" कैसे हो ? 'आवो में तुम्हारे थके हुए पैर को मल दूँ ' 'सूखे हुए पैरे को अपने आँसुओं से धो दूँ 'आज रात को तुम्हारी चर्चा मात्र से इस मुखिया—मेरे पित ने मुमे फिर पीटा है! और इसने मुमे उस रात की तरह रोने भी नहीं दिया!!

गोविन्द ने वरामदे के नीचे से ही मुखिया जी को नमस्कार किया।
मुखिया जी ने फट सर ऊँचा करते हुए कहा— 'श्रव कहाँ श्राए
हो ?' 'मैं श्रव इस वचे हुए राजा के गल्ले को जगतपुर के किसी भी
श्रादमी को न दूँगा' 'सौ मन बाँटने के बाद लोग गल्ला माँगते ही
रह गए ' 'लेकिन मैं न देसका; न श्रव तुम्हारे सिफारिश से दूँगा।"

"ग्राप क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हैं" ? गोविन्द से रहा न

गया । उसने कहा, ''मुवारक रहे यह दो सौ मन ग्ल्ला ऋापको ' 'जगत-पुर को ऋव इसकी ज़रूरत नहीं ' 'जगतपुर ऋपनी नई फसल देख-देख कर ऋपने दिन काट लेगा।''

"वाह! रे तेरी नई फसल!" मुखिया जी ने हाथ चमकाते हुए कहा, "भर्ला हो जायगी तुम्हारी फसल! " किल के लौन्डे! " जब के से नई फसल, नई फसल, नए बीज, नई खेती की आवाजें लगानी शुरू की " तब से मिटिया मेट कर डाला; राजा प्रजा को दुश्मन बना डाला, अपना धर्म और सनातन फूँक डाला! इसे नहीं देखते कि हमारे देवता हमसे रूठे हैं, हमारे ही पाप-कर्म से आम देवता जगतपुर के दुश्मन बन गए हैं, सब कुछ मिटिया मेट होता जा रहा है, लेकिन आंखें नहीं खुलती?"

"कैसी आंखें नहीं खुलतीं ?" गोविन्द ने बहुत इतमीनान से पृछा।

"यह भी मेरे बताने की वात है!" मुखिया ने कहा, "सोचो तो सही जब से तुमने अपने रूठे हुए टीले. क्रोधित देवताओं की परवाह न करके नई खेती, नई फसल का कार्य आरम्भ किया तबसे शुरू ही में " देव-क्रोध से तिलकपुर का बखार ही जलने लगा, मंडी में अन-यास ही आग लग गई, तुम मरते-मरते बचे! " जब बीज जगतपुर में बँटा" तब तुम एक मिनट में बीमार हो गए " मरते-मरते बचे " किशन का घर बर्बाद हो गया" उसकी बहन सिवती मरी " अनायास" अभी तक मौत के कारण का पता भी न चल सका " और " अरोर " शोर " 1"

"कहना क्या है!" मुखिया के साथ श्रौर बैठे हुए लोगों ने सिम-ि खित स्वर में कहा, 'जगतपुर के ठीले की पूजा करनी होगी! ''पुराने जगतपुर की आत्मा को प्रसन्न करनी होगी! - 'खंडहर को मनाना होगा असती के एक-एक देवता को प्रसन्न करना होगा नहीं तो जगतपुर फिर एक नया टीला बन जायगा !'''

गोविन्द ने तत्काल गंभीरता से कहा, "मुक्ते इसकी चिन्ता नहीं! अगर इस जगतपुर का भी नया टोला बनेगा तब एक नया जगतपुर फिर इसके पार्श्व में बसेगा; जिसमें क्रूटी धार्मिकता के पीछे नंगी मानवता में आग नहीं लगाई जायगा। एक आत्मा को खा जाने की असफल चेष्टा से उत्पन्न प्रतिशोध की ज्वाला कभी जल न सकेगी। क्रूट और विश्वासधात की आंधी भावना कहीं मर जायगी और उसमें से सत्य की आवाज़ आएगी। क्रूट और पापी के शरीर से बहुत दूर से बदबू निकलेगी। में तो मानता हूँ कि यह बूढ़ा अंधविश्वासी जतगपुर ढहकर एक और नया टीला बन जाय!"

"तुमतो यही चाहते ही है। !" लोगेां ने क्रोध से कहा।

"हाँ मैं ज़रूर चाहता हूँ" गाविन्द ने ऋाँखों में उदासी लाते हुए कहा, "मैं चाहता हूँ " जगतपुर का एक नया टीला बने " जिसकी एक लम्बी सी जबान हो; वह सब लोगों के पाप-पुर्य को बताता रहें!" उसकी ऋाँखें सब पापियों को देखती रहें ं। जगतपुर एक नया टीला बने जिसके दामन में दो ऐसे देव मन्दिर के खंडहर शेष हों " जो पापी ऋौर चोर को देखते ही जोर से चिक्का उठें कि ऐ सोने वाले जगतपुरी!" यह चोर भागा जा रहा है, वह पापी! ऋपने महलों में खड़ा है जो एक पवित्र लड़की को जिन्दा खाना चाहता है!" जिसने यहाँ की धरती के प्रति बिश्वासघात किया है " यह है चोर!" वह है "वह है फरेबी, चालबाज," मककार वहशी "।"

"यह पागल हैं लगता हैं देवतात्रों का कीप इसके दिमाग़ पर भी हो गया है! '' ' मुखिया ने उठते हुए कहा।

Ì

श्रीर सब ऊपर से नीचे 'उतर श्राए 'श्रासमान के नीचे खड़े हो गए।

"तो तुम गाँव को टीला करवाने की कामना रखते हो?" मुख्याने ताव से कहा।

"क्यों नहीं ''?'' गोविन्द ने व्यंग करते हुए कहा, "एक जगतपुर को महर्षि हिम्मतिसेंह ने गृहारी करके टीला बनाया है, राजकुमार विजय उन्हीं हिम्मतिसेंह का ही तो रक्त है 'यह इस जगतपुर को नष्ट करके दूसरा टीला बनवाएगा! खुशी की बात है राजकुमार के इम कर्म में श्रापका भी सहयोग है '। बनवाइए ' जगतपुर का दूसरा टीला! 'लेकिन याद रिलए 'किसी भी दिन, किसी भी रात को राजकुमार को साथ लेकर सुनिए ' जगतपुर ' रात के असीम सन्नाटे में श्रापनी कहानी स्वयं कहता है, ' ' राजकुमार विजय श्रोर ज़ैनव की, नेरा श्रोर ज़ैनव की, जगतपुर के नोजवानों श्रोर श्राप लोंगो की ' राजा श्रोर प्रजा की '।''

गोविन्द यह कहकर धीरे-धीरे, सीधे उत्तर की ख्रोर वढ़ने लगा। उसी समय मुखिया ने चिल्ला कर कहा, "लेकिन सुनते जाख्रो हम लोग जानते हैं उत्तम लोग वच्चे हो अभी गर्म खून है राजा साहव की ख्रोर से, हम लोग इसी दो सौ मन गह्नों से जगतपुर के ब्राम देवताख्रों की पूजा करेंगे।

"पूजा ! ग्राम देवतात्रों की, ! ''गोविन्द ने दर्द से कहा त्रीर जैसे उसके बढ़ते हुए पैर में विच्छू ने डंकमार दी हो ! त्रीर गोविन्द मुखिया को त्रपलक देखता हुन्ना खड़ा हो गया ।

मुखिया ने गर्व से फिर कहा, ''हम लोगों को जगतपुर को सत्या-नाश होने से बचाना है : इसलिए इसी ब्रान्त से जगतपुर के टीले पर एक बहुत बड़ी हवन होगी: "मन्दिर के खंडहर में एक बहुत बड़ी पूजा होगी: "श्रीर" "।"

"ग्रीर ब्राह्मणों का भोजन होगा! श्रव यह कहो "।"

गोविन्द का मुँह लाल हो गया। उसके सामने जगतपुर के भूखे घर, भूखे वच्चों के मुरमाए हुए चेहरे नच गए ' 'त्राधी ढकी हुई जगतपुर की कितनी बहनो का शरीर नच गया ' 'कितनी दूल्हनो का फटा हुआ घूँघट ' 'पैवन्द लगे हुए कितने आँचल लहरा उठे। दूसरी ओर दो सौ मन गल्ले की बोरियाँ ' '।

गोविन्द सामने लोगों को मुस्कराते हुए देखकर सिहर उठा। उसे जलते हुए ग्रन्न की लपट लगने लगी जातपुर के टील पर ग्रानायास जलाया जायगा उसके उन शब्दों ग्रीर दृष्यों से कान ग्रीर ग्रांखें जलने लगीं—जो खंडहर में पूजा ग्रीर विल के समय पैदा होंगी।

गोविन्द हार कर मुखिया के सामने खड़ा हो गया और उसने विनम्रता से कहा, ''मुखिया साहब!' ऐसा न करिए!' राजा से कह दीजिए 'राजकुमार से कह दीजिए कि उन्हें जो कुछ करना हो, मेरे साथ करें 'लेकिन इस बेकसूर अन्न को न जलाइए 'न नष्ट करिए''।"

"तब क्या किया जाय ?" लम्बरदार ने पूछा।

"यह अन्न सुमे दे दीजिए "मैं इसे जगतपुर में बाँट दूँगा; आप लोग मेरी बात मान लीजिए।"

"श्रब श्राए रास्ते पर। ''मुखिया ने गर्व से कहा,

"लेकिन श्रव तो देरी हो गई। राजा साहव श्रीर हम लोगों की पक्की स्कीम बन गई कि जगतपुर के देवताश्रों की श्रपूर्व पूजा होगी "टीले को खुश किया जायगा, खंडहर को मनाया जायगा।"

गोविन्द एक हारे हुए सिपाही की तरह नीचे धरती की स्रोर देख रहा था ' मुखिया साहब ऋपने साथियों के साथ हँसते हुए नीची पट्टी की स्रोर बढ़ रहें थे। गौविन्द नींचे देखता हुन्रा वहीं त्र्यव तक खड़ा था, मानो वह जगतपुर की घरती से कोई मलाह ले रहा था। उसी समय ब्राहिल्या ने ब्राँखों में ब्रासीम प्यार लिए गोविन्द को स्पर्श करते हुए कहा, 'चिन्ता न करो गोविन्द भइया! 'चलो बैठो; मैं तुम्हें ताज़ा खोन्ना श्रौर गुड़ खिलाऊँगी '।''

गोविन्द ने दृष्टि उठाकर ऋहिल्या की ख्रोर देखा ख्रौर उसका उतरा हुख्रा मुँह मुस्करा उठा।

उसने उसी त्त्रण ग्रहिल्या से त्त्मा माँग कर फिर धरती की श्रोर देखा श्रौर धीरे-धीरे लाल साहव की कोट की तरफ बढ़ने लगा।

लाल साहव दरवाजे पर नहीं थे; कहीं दो दिनों से वाहर गए थे। गोविन्द अन्तःपुर में प्रवेश करता हुआ चला गया और दूसरी मंज़िल पर इन्द्रा बहन के निवास-स्थान की ओर वढ़ गया।

इन्द्रा वहन के कमरे में प्रवेश करते ही, गोविन्द ने देखा इन्द्रा श्रौर रानी माँ दोनों श्रामने-सामने कुछ बातें करती हुई बैठी थीं। गोविन्द उल्टे पाँव च्ना माँगकर लौट श्राने को था उसी समय रानी माँ ने बढ़कर गोविन्द को पकड़ कर श्रपने पास बिठा लिया श्रौर प्यार से कहा,

"मेरे दुखी बेटा, ! "कहाँ थे ! "बहुत दिनों के बाद आए !"
"क्या किया जाय, रानी माँ !" गोविन्द ने बहुत उदासी से
कहा, "सब बातें तो चल ही रहीं हैं "लेकिन आज एक बात सुन कर
असीम पीड़ा हो रही है !"

''क्या बात है, गोविन्द ?'' इन्द्रा ने त्र्याशंका से पूछा।

गोविन्द ने कहा, "बहन ! तुम्हें तो मालुम ही होगा कि राजा साहब ने जगतपुरवालों को अपने पत्त में करने के लिए, बहन सब्बो की मौत पर पर्दा डालने के लिए, सब को अपनी कूटनीति से खुश करने के लिए. 'तीन सौ मन गुल्ला भेजवाया था 'उसमें से जगतपुर ने केवल सौ मन गुल्ला लिया, दो सौ मन बच गया…''

"यह तो बहुत अञ्छा हुआ", इन्द्रा ने प्रसन्नता से कहा, "इससे स्पष्ट है कि जगतपुर अपने बहुत बड़े हिस्से में जी रहा है।"

"लेकिन अफ्रिमोस श्रीर पीड़ा की बात यह है बहन, कि राजा, राजकुमार, मुखिया और जगतपुर के सभी श्रंघ विश्वासी एक राय होकर उसी बचे हुए दो सौ मन गल्ले से टीले पर हवन और यज्ञ करेंगे, खंडहरों को मनाएँगे जहाँ एक-एक अन्न से जगतपुर तरस रहा है वहीं दो सौ मन गल्ला अनायास फूँक दिया जायगा!"

"तो क्या करोगे बेटा ? देखते चलो ईश्वर करे तुम्हारी नई खेती सफल हो बस तुम्हारी जीत होगी !''

इन्द्रा चुप थी; लेकिन वह अपलक गोविन्द को देख रही थी और च्रण ही भर में वातावरण बहुत बुरा लगने लगा।

गोविन्द ने मतट बात बदलते हुए पूछा-- 'लाल साहब कहाँ हैं, रानी माँ ?''

इस प्रश्न मात्र से वातावरण बदल गया, रानी माँ के चिन्तित स्रोठों पर मुस्कराहट दौड़ गई। इन्द्रा बहन ने शरमा कर ऋपना सर मुका लिया; जैसे पवित्र चाँद लज्जा और शील से शरमा गया हो स्रोर नीला स्रासमान स्वयं घूँवट बनकर नीचे मुक स्राया हो!

रानी माँ ने कहा, "वेटा गोविन्द ! : तुम्हारी इन्द्रा बहन की शादी तिलकहरा के राजा साहब के बड़े लड़के से ठीक हो रही है : ।"

"सच रानी माँ !" गोविन्द प्रसन्नता से चीख उठा।

"हाँ बेटा ! अब जगतपुर में क्या ठिकाना ? जहाँ राजा श्रीर श्रीर राजकुमार इतनी छोटी-छोटी बातों पर इतने भयानक हो गए हैं. देखो लाल साहब गए हैं क्या होता है ?"

"कैसी शादी है 'तिलकहरा की, रानी माँ ?'' गोविन्द ने पूछा। "बहुत ही ऋच्छी शादी है, गोविन्द !" लड़का केशरी उदय सिंह ने इसी वर्ष लखनऊ युनिवर्षिटी से एम॰ए॰पास किया है ''वहुत ही शील और रूपवान है।''

रानी माँ ख़ुश थीं, गोविन्द सब कुछ भूलकर मुस्करा रहा था। इन्द्रा लज्जा से सिकुड़ती हुई उस अमृत की वूँद की तरह होती जा रही थी जो अभी-अभी स्वर्ग से धरती पर ढुलक आई हो! जिसके मौन व्यक्तित्व में निर्माण के कितने दीपक जल रहे थे, लज्जा के सुनहरे आँचल में पवित्र मन का पाण जग रहा था।

"क्या सोच रही हो, वेटी ?" रानी माँ ने स्नेह से पूछा। इन्द्रा ने ग्रपना सर ऊपर उठाया, पर लज्जा से वोिक्सल पलकें फिर भुक गई, ब्रौर इन्द्रा ने वात वदलते हुए कहा,

"मैं सोच रही हूँ, माँ ! • कि आपको गोविन्द से कुछ और वार्ते करनी थीं • श्रापको उसमें प्राण फूँकना था • • । ''

गोविन्द शरमाता हुआ, अपलक इन्द्रा की श्रोर देख रहा था।

रानी माँ विना कुछ वोले-चाले अन्दर चली गईं श्रोर च्या भर के बाद गोविन्द ने देखा, इन्द्रा वहन ने पास वैठकर उसको स्नेह से स्पर्श कर दिया।

इन्द्रा ने गोविन्द को चुप देखकर हँसना चाहा; इसिलए इन्द्रा ने गोविन्द को स्रौर स्नेह से छूकर कहा—"गोविन्द ! क्यों चुप हो गए १ राजकुमार विजय से डर गए क्या १ र ।"

गोविन्द ने अपनी डबडबाई आँखों. से इन्द्रा को देखा । इन्द्रा ने अपलक गोविन्द को देखा, अब गोविन्द की आँखों के आँस्. . मुस्करा-इट में बदलते जा रहे थे, आँखों के गीत उसकी आंठों पर सूर्य की किरनों की तरह चमकने लगे थे। और इन्द्रा ने चुप होकर जैसे गोविन्द की आँखों में तैरती हुई सारी फ़रियाद, सारी अर्चना, सार्य कहानी को सुन लिया हो।

इन्द्रा ने फिर प्यार से कहा, "धबड़ात्रो नहीं गोविन्द ! मैं तुम्हारे साथ हूँ न ! चोलो मैं कब इलाहाबाद जाऊँ ?"

"इलाहाबाद।" इतना कहकर गोविन्द जैसे कोई सुनहरा स्वप्न देखने लगा हो कि 'गोविन्द एम० ए० करके जगतपुर लौटा है, जगतपुर की घरती नन्हें नन्हें आसमान के असंख्य सितारों से सजाई गई है। कुमारी इन्द्रा 'तिलकहरा की राजरानी के रूप में जगतपुर अपने मायके लौटी हैं और रोनी के किनारे बने हुए शोशमहल के पास स्वर्णकमलों की शय्या पर बैठी हैं और गोविन्द बहन के स्नेहाँचल की शीतल छाया 'और गरिमापूर्ण चरणों पर अपना सर टेक कर सो गया है। शय्या के पायताने जैनब सुस्करा कर बैठी हुई अपनी गोद में गोविन्द के थके हुए पैर को स्पर्श कर रही है।

"गोविन्द ! मैं पूछ रही हूँ कि मैं इलाहाबाद कब जाऊँ ?" इन्द्रा ने गोविन्द को जैसे जगाते हुए कहा, "बताश्रो "सुक्ते वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाना है "क्योंकि सुक्ते तुम्हारा भी तो नाम लिखनाना होगा !"

"सत्य कहती हो बहन !" गोविन्द ने सोचते हुए कहा, "त्राज बारह जुलाई है • सोलह जुलाई को मंगलवार पड़ रहा है • उसी दिन दुम इलाहाबाद चली जास्रो ।" "ज्यतपुर में ऋकेले रहकर घवड़ा तो नहीं जाऋोगे ?" "नहीं "बहन !"कभी नहीं !"

गोविन्द ने गंभीरता से कहा और इन्द्रा के पवित्र चरणों में देखा, खुले हुए स्वर्ग के असंख्य वातायन, असंख्य वहती हुई गङ्गा असंख्य जलते हुए मंगल-दीप, जिसके सामने वैटा हुआ गोविन्द अपने प्राण में जीवन पा रहा था, अपनी आत्मा में चिरन्तन प्रकाश का अनुभव कर रहा था।

\* \* \*

गोविन्द जब इन्द्रा बहन के साथ खा-पीकर, छोटी पट्टी की स्त्रोर बढ़ा; उस समय दिन काफी ढल चुका था।

किशन के घर पहुँचने पर, गोविन्द ने देखा—पारो भाभी सब्बो की याद में रा रही थी।

गोविन्द ने भाभी को समकाते हुए पूछा—"किशन कहाँ है। ?" पारो ने रूँचे कंठ से बताया—"ग्राज सुबह ही सुबह रायगढ़ गए हैं!"

"रायगढ़ ! • रायगढ़ किसलिए ?"

"ज़िला कांग्रेस कमेटी में, थानेदार राजकुमार विजय आदि के ऊपर दावा करने "सब्बो वीवी की मौत की—फ़रियाद लेकर "!" पारो का गला रुँव गया और वह मौन होकर फिर रोने लगी।

गोविन्द ने परेशान होकर कहा; "वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी ! मैंने कितनी मरतवा समकाया • क्या हो सकेगा वहाँ जाकर !" पारो चुप थी।

गोविन्द ने पूछा—"क्या किशन रायगढ़ अकेले ही गया है ?" "हाँ अकेले ही गए हैं!"

"श्रजीब पागल है!"

यह कहकर गोविन्द बाहर चला ऋाया ऋौर छोटी पट्टी से गाँव के दिल्लिए ऋोर बढ़ने लगा। जगतपुर की हरी-हरी, उमड़ती हुई फ़सल को देखते ही गोविन्द फिर सब चिन्ताएँ भूलता हुऋा ऋानन्द-विभोर हो गया।

वह तेज़ी से खेतों के बीच में घूम रहा था श्रीर श्रचानक घूमते
ग्रूमते वह एक ऐसे हरे-भरे धान के खेत में छिपकर बैठ गया, माने
वह नए धान के पौधों से कुछ प्यार भरी रहस्य की बातें कर रहा था।
गोविन्द श्रपनी प्रसन्नता में पागल था, उसने श्रपने श्रंक में कितने धान
के मुस्कराते हुए पौधों को छिपा लिया, फिर घरती पर सो गया श्रीर
फिर दौड़ते हुए एक मक्के के खेत में, दो लम्बे-लम्बे मक्के के पेड़ों
को श्रपने दामन में छिपा कर मानो सोचने लगा कि मेरी ज़ैनब इतनी
ही प्यारी है! उसकी भी तो बदन से इसी तरह हरी-हरी खुशबू
निकलती रहती है वह भी इसी तरह पतली है, इतनी ही नाज़ुक है;
इतनी ही मुस्कराती हुई खामोश है इसी तरह तो वह भी मेरे
दामन में चुप होकर सो जाती है ज़ैनब मेरी धरती मेरे दामन
की रागिनी।

गोविन्द फिर खेत की मेंड़ पर श्राकर खड़ा हो गया श्रीर एक दृष्टि से जगतपुर की हरी धानी रंग की बहुत ऊपर उठी हुई धरतों को देखने लगा श्रीर यह सोचते-सोचते फिर ज़ैनव उसकी श्राँखों में श्रागई— ज़ैनव भी तो उस दिन ख्वाब में इसी तरह की धानी शिलवार श्रीर हरी श्रोढ़नी श्रोढ़ कर मेरे पास श्राई थी "ख्वाब में जब वह मेरे दामन से लिपट कर सो गई थी "तो वह इतनी ही ऊँची लगती थी जैसे यह ऊँची उठती हुई फ़सल "जैसे में श्राज इस हरी-भरी श्रज्ञ से बोक्षी हुई धरती को श्रपने दामन में नहीं कस पा रहा हूँ, इसी तरह तो उस खवाब में ज़ैनव भी मेरे दामन में नहीं श्रा पा रही थी, वह इतनी ही लम्बी, इतनी ही ऊँची, इतना ही बोक्सिल थी "जैसे श्राज यह सामने की धरती है।

गोविन्द की इच्छा हो रही थी कि वह यहीं से एक बहुत ज़ोर की स्रावाज् लगाए कि स्त्रो जैनव ! जैनव मेरी रानी !! रानी स्त्रावां में यहाँ हूँ जगतपुर के दिक्खन जिम्हारे खेतों के मेड़ पर साम हो गई है तो क्या क्ला स्त्रावां जा ही जिस तरह, में तुमे सदीं नहीं लगने दूँगा में तुमे यहाँ नया शिलवार पहनाऊँगा ! जिसमें धान की हरी पित्रयों की तरह चमकते हुए सल्मे-सितारे जड़े होंगे में तुमे लम्बी चुस्त कुर्ती पहनाऊँगा जिसमें ब्वार के चफेद-सफेद फूल स्त्रीर ब्वार की वालियों के ऊपर रेशमी गुच्छे के उमरे हुए फूल वने होंगे फिर में तुमे स्तर्भ का धानी रंग होगा, मकई की वालियों-सा सुनहरापन होगा, स्र स्क्री नन्हीं-नन्हीं पित्रयों की सी चिकनाहट होगी, वाजरे के फूलों-सी उम्दा-उम्दा मीनाकारी की हुई होगी, चली स्त्रावों स्त्रावों जैनव, इसी वक्त; स्त्रपने इन खेतों में चली स्त्रास्त्रों!

श्रीर धीरे-धीरे शाम हो गई। गोविन्द श्रमी तक खेतों में घूमता रहा। फिर रात हो गई श्रीर गोविन्द किशन के वर लौटा।

किशन अब तक घर न लौटा था। गोविन्द को अब चिन्ता हो गई। पारो की भी तबीयत बहुत घबड़ा रही थी।

गोविन्द किशन की प्रतीचा में गाँव के दिक्खन फिर चला आया, और किशन के अकेलेपन के बारे में चिन्ता से सोचता हुआ—जगत-पुर से रायगढ़ जाने-आने के रास्ते पर खड़ा हो गया, और काफी देर तक उस निर्जन, सून मान रास्ते पर इथर-उधर धूमता रहा।

रात ऋँषेरी थी, लेकिन ऋासमान सितारों से पट गया था और उसकी मिद्धम-मिद्धम रोशनी, ऋँषेरी रात से छनती हुई धरती की नयी फ़सल पर पड़ कर इस तरह लग रही थी जैसे कोई दूल्हन लज्जा से मुकी हुई, ऋपने सर पर पड़े हुए धानी रंग के घूँघट को थोड़ा-सा हटाकर, मुस्कराती हुई जगतपुर को देख रही हो।

गोविन्द रायगढ़ से आने वाली पगडंडी पर पश्चिम की ओर मुँह किए खड़ा था; सहसा कुछ दूरी पर पूरव की ओर ऋँघेरे में किसी के चीखने और साथ-साथ किसी के हँसने की आवाज सुनाई दी।

गोविन्द को काटो तो खून नहीं ! च्याभर में वह पूरव की ख्रोर घूमा और उसकी आँखों के सामने जैनव, इन्द्रा बहन, जैनी, पारो, अहिल्या, स्रा दीदी तथा जगतपुर की कितनी गंगा, जमुना, सोना रूपा, असमत, शबनम, गुलनार आदि मास्म लड़ कियाँ नाच गई; शेख पट्टी नाच गई, छोटी पट्टी और बड़ी पट्टी नाच गई; और सब के ऊपर हँसता हुआ राजकुमार विजय नाच पड़ा और उसके साथ उसके खूँ खार साथी बहादुरसिह आदि अट्टहास कर पड़े।

गोविन्द अपनी असीम निर्मीकता में बहुत तेज़ी से पूरव की श्रोर बढ़ रहा था और गोविन्द को अब स्पष्ट सुनाई देने लगा—'कोई आदमी किसी लड़की को पकड़ रहा है, लड़की अपनी रच्चा के लिए लड़ रही है. और अपने अबलापन में चीख़ती भी जा रही है। गोविन्द बहुत समीप पहुँच गया और उसने देखा, किशन है। ''किशन अपने कंघे पर किसी लड़की को लाद चुका है 'गाँव की तरफ़ भागने को है। आज उसकी आँखें गोविन्द को नहीं पहचान रहीं थीं।

किशन के कंघे पर लड़की रख उठी थीं लड़की धीरे-धीरे कराह रही थी श्रौर किशन गाँव की श्रोर बहुत तेज़ी से भागने लगा।

गोविन्द श्राश्चर्य श्रीर श्राशंका से विचलित हो उठा श्रीर उसने तब तक ज़ोर से पुकारा—"िकशन !"

किशन ऋब ऋौर तेज़ भागने लगा । गोविन्द का सर चक्कर करने लगा । उसने दौड़ कर किशन को पुकारते हुए कहा—"किशन! ' रुको ! मैं गोविन्द हूँ ! कहाँ भागते जा रहे हो ?"

किशन रक गया। गोविन्द दौड़ रहा था। किशन गोविन्द को

दूर से पहचानते ही हर्ष से चीख पड़ा—"गोविन्द भइया ! श्राज मैं विजयी हुम्मा !"

गोविन्द किशन के पास पहुँचा किशन ऋपने कंधे पर से लड़की को उतारते हुए खिलखिला कर हँस पड़ा—''लो दुरमनी का बदला! ''यह है विजय की वहन तारामती।''

गोविन्द के नीचे की धरती कॅप गई। वह किशन के पागलपने पर खीक उटा, और फटकारते हुए कहने लगा—''पागल किशन! खोल जल्दी • तारा के मुँह पर वॅधी हुई पट्टी।''

"अरे ! गोविन्द !! क्या वार्तें करते हो ?" किशन गोविन्द के समीप खड़ा हो गया।

किशन त्राश्चर्य से गोविन्द को देख रहा था, गोविन्द पागलों की तरह तारा को देख रहा था, तारा रोती हुई ब्राँखों ब्रौर फटी-कटी निगाहों से गोविन्द को देख रही थी।

गोविन्द ने बढ़कर तारा के मुँह पर बँधी पट्टी को खोल दिया।

लेकिन किशन उसी च्राण क्रोध से कहने लगा, "गोविन्द तुम क्या करते हो ? अपनी जान को ख़तरे में डाल कर, मैंने तारा को पाया है इट जास्रो तुम बीच से ! मैं तारा को सात दिन तक स्रपने घर में बंद रक्खूगा स्रोद जो-जो चाहुँगा !"

श्रागे के शब्द किशन के कँपते हुए श्रोंठ पर श्राने ही को थे कि गोविन्द ने बढ़ कर किशन का मुँह दवा दिया—"चुप, श्रागे खामोश!"

किशन ने आवश में गोविन्द को धक्का दे दिया। गोविन्द कुछ दूर पर हटकर, फिर किशन को देखने लगा—उसी समय तारामती तड़पकर गोविन्द से चिपक गई।

गोविन्द ने तारा को सामने खड़ाकर गंभीरता से कहा, ''तारा इस तरह डरने की कोई बात नहीं ! 'यहाँ कोई राजकुमार विजय नहीं, जो बेगुनाह, मासूम बहन की जिन्दगी लेता है। तुम निर्भय रहो ! श्रौर जाकर श्रपने राजमहल में श्रानन्द करो '।''

"गोविन्द ! तुम कितने अञ्चे हो !" तारा ने फिर गोविन्द को प्यार से पकड़ते हुए कहा और गोविन्द को अपलक देखने लगी।

''तारा, सुभे ग्लत समभने की कोशिश मत करो !" गोविन्द ने गंभीरता से कहा, ''राजमहलवालों के लिए श्रच्छे बुरे कोई नहीं होते । वे श्रपनी सत्ता के श्रागे किसी भी इन्सान को नहीं मानते, श्रीर श्रगर मानते भी हैं तो श्रपती सत्ता को चिरतार्थ करने के लिए।"

किशान ने एक बार फिर उफ़न कर कहा, "गोविन्द! चाहे जो हो—मैं तारा को नहीं छोडूँगा मैं इसी से बहन के खून का बदला लूँगा।"

गोविन्द ने किशन को डाँटते हुए कहा, ''किशन ! 'पहले सोच लो कि ज़िन्दगी और मौत क्या है, फिर 'राजकुमार की तरह नीचता पर उतरो ! 'मुक्ते तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, किशन !"

गोविन्द का गला, च्लाभर में सँघ गया श्रीर उसने मुँह मोड़कर एक बार श्रन्धकार में देखा, फिर घूमकर तारा से पूछा, "तारा! उम्हारे साथ इसने श्रीर कोई श्रन्याय तो नहीं किया ?"

"कुछ नहीं गोविन्द ! किशन निर्दोष है मैं ही राजकुमार की बहन होने के नाते दोषी हूँ।"

"नहीं, 'किशन का साथी, जन्म का सित्र होने के नाते मैं दोषी हूँ '।'"

गोविन्द ने कहा, श्रीर वह फिर श्रंधकार में देखने लगा। किशन गिड़गिड़ाता हुश्रा गोविन्द से श्रपने पाप के लिए चुमा माँग रहा था श्रीर गोविन्द उसी तरह श्रंधकार में देखता हुश्रा कहता जा रहा था — ''तुमें मेरे साथ की सौगन्य! किशन ''श्रगर तुमें इस लड़ाई में मेरे साथ घरती के एक पितृत्र लाल की तरह रहना है 'तो रहो ' नहीं मुमें इस जगतपुर की लड़ाई में श्रकेले छोड़ दो 'में श्रपने रास्ते पर श्रकेला बढ़ता रहूँगा श्रीर इसे न भूलना 'कि जब तक मेरे पैर घरती पर चलते रहेंगे, मुमें किसी चीज़ की कमी न होगी क्योंकि इस घरती में श्रपार स्नेह है! श्रपार शक्ति है! निधियों का खज़ाना है ' प्रमाण के लिए 'देखलों, यह उभरती हुई फ़सल! 'इस घरती में महापुरुपों श्रीर देवताश्रों को भी कमी नहीं 'सब इसके श्रन्दर श्रवतक वैठे हैं, श्रीर सदा बैठे रहेंगे क्योंकि वे सतमार्ग पर चलते हुए ' मानवता के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे 'लेकिन इसी संसार ने उनकी मौत गोलियाँ चलाकर श्रीर विष पिला कर की है ' यह है जीना श्रीर मरना ' श्रीर किशन! ' यही श्रपार बल मेरे साथ है!"

"गोविन्द भइया ! सुके माफ़ कर दो ! मैंने बहुत बड़ी गुलति की है, " किशन अजीब बेदना से गोविन्द के सामने नत सिर समा माँग रहा था, "सुके माफ़ कर दो गोविन्द ! 'मैंने तुम्हारी भावनाओं और विश्वास पर चोट करके बहुत बड़ा पाप किया है!"

गोविन्द ने घूमकर किशन को देखा, और उसे देखता रहा, फिर धीरे-धीरे उसे अपने दामन में खींचता हुआ उसकी आँखों में उमड़ते हुए पाश्चाताप के आँसुओं के बीच अपने पवित्र किशन को देखा। गोविन्द ने गंभीरता से किशन को अपने सीने से लगा लिया और उससे प्यार से कहा, "तारामती को उसके राजमहल तक पहुँचा आवो!"

"श्रौर तुम गोविन्द ?" तारामती ने प्यार से पूछा।

"तव तक यहीं • श्रासमान के नीचे खड़ा रहूँगा श्रौर श्रपनी गाती हुई फ़सल से धरती का संगीत सुनता रहूँगा ।"

"कुछ देर मुक्ते भी यहाँ रहने दो !"

"ऐसी भूल मत करो; नहीं तो तुम्हारा भाई "तुम्हारा भी दुश्मन हो जायगा वह न जाने क्या इसका ऋर्थ लगा लेगा! जास्रो— जल्दी जास्रो किशन! पहुँचास्रो तारा को ।'''

गोविन्द फ़सल के बीच ऋकेले टहल रहा था, श्रीर वह बार-बार सितारों से भरे हुए ऋासमान को देखता जा रहा था। उस समय गोविन्द बहुत ख़ुश था, ऊपर सितारें गा रहे थे, नीचे धरती गा रही थी, रोनी नदी में मछली मारते हुए धीवरों के भजन सुनाई दे रहे थे, पिपरी से लौटकर रायगढ़ जाते हुए बंजारों के बिरहे सुनाई दे रहे थे। उनके बैलों की गर्दनों में बँधी हुई छोटी-छोटी घंटियाँ बहुत सुन्दर संगीत प्रस्तुत कर रहीं थीं।

पौ फटते ही जगतपुर आज फिर दो दुनिया में वॅट गया। एक ख़ुशी और रंगीनियों की दुनिया, जगतपुर के टीले पर जमा थी, मन्दिर के खंडहर के नामने खड़ी थी और अपूर्व उत्सव तथा पूजा की तैयारी में लगी थी।

जगतपुर का श्रन्न, जगतपुर की भूख के सामने से छीनकर बैंच दिया गया था श्रीर उसी से टीले की पूजा होने वाली थी। खंडहर में विले श्रीर हवन की सारी सामग्री उस दुनिया की धरती पर इकट्टा थी।

दूसरी दुनिया जगतपुर में ही थी श्रौर श्रपने-श्रपने घरों से टीले को देख रही थी-टीले के ऊपर श्रौर टीले के मीतर।

यह दुनिया, टीले के ऊपर देख रही थी, वड़ी पर्झा, छोटी पर्झा, नीची पर्झी, शेख पर्झी की कितनी औरतें और मर्द, बूढ़े, तथा प्रौढ़ उनके साथ कुछ छोटे-छोटे अबोध वालक, सब प्रसन्नता और धर्म के गर्व में इधर-उधर घूम रहे थे। दूसरी ओर, इस दुनिया ने देखा—टीले पर माली और शेखां की पार्टियाँ उत्तय और संगीत के लिए बैटी थीं, टीले पर हवन कुंड खुदा था, उसके किनारे-किनारे कई मन अब, घी, फल, फूल, मेवे वस्त्रादि .खूव सजाकर रक्खे गए थे। जगतपुर के छोटे-छोटे बच्चे ललचाई आँखों से घी, फल, फूल और मेवे देख रहे थे, जगतपुर की औरतें किसी तरह अपने शरीर को ढँके हुए उन अच्छे-अच्छे कस्नों को देख रहीं थीं।

मन्दिर के खंडहर के सामने पाँच बड़े-बड़े बकरे नहला-धुलाकर बँधे थे जो करुणा से में में की आवाज़ कर रहे थे।

पास में बीस बड़े-बड़े कलशे रक्खे थे, पाँच तूल के कपड़े के शैतान बनाए गए थे, पाँच बड़ी-बड़ी मोडियाँ रक्खी थीं, सात केले के पेड़ काटकर रक्खें थे, बीस कमल के फूल रक्खें थे, मन भर अड़ऊल और केले के फूल आए थे, मरघट की राख आई थी, एक थान कफन आया था, एक तेली की खोपड़ी आई थी; एक घड़ा शराब आया था।

• शेख पट्टी की नीम तले गोविन्द के साथ किशन तथा तमाम उसके नौजवान दोस्त खड़े थे। गोविन्द से सटी हुई ज़ैनब, ग्राहिल्या, पारो, सूरा, रूपा, जसुना, गंगा, नैना, शबनम, गुलनार स्नादि कितनी लड़-कियाँ खड़ी थीं। सब टीले की स्नोर देख रहे थे।

इस तरह जगतपुर खामोश होकर टीले को देख रहा था—टीले के ऊपर श्रौर टीले के भीतर ।

टीले के भीतर यह जगतपुर देख रहा था—ग्रपने सैकड़ों वर्षों के पूर्व के जगतपुर को—जब यह जगतपुर स्वर्ग था, एक रुपये का दो सेर ढाई सेर शुद्ध घी मिलता था, जब जगतपुर भरपेट दूध पीने के बाद एक रुपये का दस सेर दूध बेचता था, खूब खाने, पीने, पहनने के बाद, श्रपने श्रन्न को एक रुपए में बीस सेर बेंचता था।

गोविन्द टीले के भीतर सारी चीज़ों को देखता हुआ अपने जगत-पुर को दिखा रहा था—''नील की खेती हो रही है, अफ़ीम के कारखाने बने हैं; छींट की बुनाई और रँगाई चल रही है, धरती अब से लदी हुई है। रोनी पर सुन्दर पत्थर का पुल बँधा है, चारो ओर चौड़ी-चौड़ी सड़के फूटी हैं; लड़िकयाँ, मौसमी कपड़ों और आमूपणों से लदी हुई हैं,सावन, तीज, कजरी, कमार, होरी, साहना, गज़ल, चैती, बारहमासे गा रही हैं। दूल्हने मंगल गीत गा रही हैं, नौजवान बिरहे, फाग, कब्बाली, होरी, कहरवा गा रहे हैं। क़ुरान और रामायण एक साथ पढ़े जा रहे हैं, मन्दिर और मस्जिद में एक साथ प्रार्थना हो रही है। धरती स्नेह लुटा रही है।''

गोविन्द ने फिर बताया, "ऐसे जगतपुर के सामने एक बार इसी तरह श्रीर धरती के दुश्मन पाँच श्राँगरेज़ श्राए थे। जगतपुर में लड़ाई हुई थी, जैसे लोग आज टीले के ऊपर खंडहर और टीले की पूजा करने के लिए इकड़ा हुए हैं; ऐसे ही लोगों ने उस जगतपुर के प्रति विश्वासघात किया था। राजकुमार विजय के परवाबा टाकुर हिम्मतसिंह ने जगतपुर के प्रति गृहारी की थी। पाँच अँगरेजों की मौत के बाद लखनऊ से गोरों की फ़ौज आई थी और उस जगतपुर को नष्ट कर दिया—फूँक दिया, लूट लिया और इस तरह वह जगतपुर आज टीला वन गया है।

त्राज उसी के ऊपर, उसी के सीने पर जगतपुर के वही दुश्मन मूँग दल रहें हैं...नीचे जगतपुर की ब्रात्माएँ टीले में तड़प रहीं हैं, ब्रौर हमें ब्राशीर्वाद देती हुई कह रहीं हैं—चबडा़ब्रो नहीं, तुम्हारी धरती तुम्हारी है, ब्रौर इस धरती में सब कुछ है, धन-धान्य, फल-फूल सब कुछ । इसे जो प्यार से खोदेगा, पानी से सींचेगा, .खूब खाद डालेगा, उसे धरती की लच्मी मिलेगी।

जैंसे राजा जनक को हल जोतते समय स्वयं घरती को खोदते हुए घरती की पुत्री, घरती की लच्मी सीता मिल गई थी. श्रीर घरती के सबसे पवित्र, सबसे श्रच्युत मनुष्य राम से विवाह हुआ था।

उस युग में भी धरती के दुश्मन रावण ने ऐसे राम-सीता से दुश्मनी ली थी, सीता को हर लिया था। रावण की बाहरी शक्ति कितनी थी ?..... अथाह, असीम। प्राकृतिक शक्तियाँ उसके यहाँ दासियाँ थीं, देवता बन्दी थे, नक्षत्र और राशियाँ सामने मुकी खड़ी रहती थीं।

ऐसे शक्तिशाली, लेकिन धरती के दुश्मन रावण की पराजय हुई। धरती माँ ने उसे श्राप देखकर सदा के लिए नष्ट कर दिया—"

गोविन्द जैनब, किशन को देखता हुन्ना कहता जा रहा था, "फिर ऐसे मामूली जगतपुर की घरती के दुश्मन राजा साहब या राजकुमार की क्या हस्ती ! • स्वयं न्नपने पापों से नष्ट हो जाएँगे।" ज़ैनव प्रसन्नता से पागल हो, गोविन्द की कही हुई कहानी अपनी आँखों मैं छिपा कर गोविन्द को संकेत करती हुई अपने घर के पास चली आई।

गोविन्द उसके सामने गया श्रौर उसने हँसती हुई जैनव को देखा।

ज़ैनब ने उसके दामन में लिपटकर कहा, "तुम मेरे राम हो !"

"श्रौर तुम इसी धरती से पैदा हुई हो !" गोविन्द ने कहा। जैनव ने शरमाकर उत्तर दिया, "लेकिन उस रात को, टीले के खंडहर के सामने मैंने ही तुम्हें स्वयंबर में श्रचानक पा लिया था! श्रौर रावण बैरी होकर खीम उठा था।"

दोनो फिर नीम तले लौट आए । उनके साथी गोविन्द की कही हुई बातों को प्रसन्नता से दुहरा रहे थे ।

\* \* \*

टीले पर उत्सव होने लगा, टीले का हवन समाप्त हो गया था। खंडहर के सामने शराब का घड़ा उड़ेला जा चुका था, लोग शराब का प्रसाद ले रहे थे। खंडहर में पाँचो बकरों की बिल होने लगी। लेकिन उनके मरने की ऋावाज, मालियों और सोखों की नाच, उनके बजते हुए मृदंग, सारंगी काँक, मजीरे घूँ घुक्झों, तुरुही, शखों, दफलों, सिहीं बाघू के उठते हुए स्वरों में खो गई।

मुखिया ने ऋपने हाथों से एक छुौने को टीले पर जोर से पटकज़ी दी; उसके भी मरने की ऋावाज़ वाद्यस्वरों में खो गयी। कितने बच्चे ऋोर ऋौरतें डर से रो पड़ीं।

खंडहर के सामने एक थान कफ़न में आग लगाई गई। मरघट की राख डाली गई, तेली की खोपड़ी डाली गई। तूल के बने हुए शैतानों में आग लगाई गई। फिर लोग अभुआने लगे। अभुआनेवाले लोगों में माली मी थे, सोखे मी थे, मुखिया वदी पाँडे भी थे, जगतपुर के लम्बरदार और सरपंच भी थे और कुछ बूढ़ी औरतें भी थी।

सब अभुत्राने वालों ने एक बात कही—वहीं पुरानी बात—िक हम देवता लोग जगतपुर से क्रोधित थे—खंडहर में, देवस्थान पर जगतपुर के एक नौजवान ने पाप किया है—एक मुसलमान की लड़की का इसमें सबसे अधिक दोष है ' यह देवस्थान के प्रति अपूर्व पाप आदि-आदि!

श्रभुश्रानेवालों ने शेष जगतपुरवालों को श्राप देते हुए कहा कि
—गोविन्द की पार्टी में रहने वालों की जल्दी हार होगी • 'बुरी तरह हार होगी • 'जगतपुर की यह नई फ़सल फिर हम देवताश्रों के कोप से नष्ट होगी • 'एक छुटांक श्रन्न भी न पैदा होगा • 'हमारी प्रसन्नता से दूसरी रवी की फ़सल वास्तव में ठीक होगी, खूब होगी • • —।

छोटी पट्टी की एक बूढ़ी श्रौरत ने हाथ जोड़कर पूछा-

"महाराज ! ' खंडहर वावा ! • • • एक वात वताइए ' कि सावित्री की मौत कैसे हुई !''

मुिलया ने ऋर्ष विच्चितावस्था में कहा, "सावित्री की मौत हम देवता लोगों ने की क्योंकि उसके माई ने हमारे दुश्मन का साथ दिया था ।"

"जल जाएँ ऐसे देवता !" खुढ़िया ने क्रोध में आकर कहा, "जो एक बेकसूर लड़की की जान लेते हैं।"

राजकुमार विजय ने फ़ौरन बुढ़िया को पकड़वाना चाहा, पर बुढ़िया देवतास्रों को गालियाँ सुनाती हुई गाँव की स्रोर बढ़ने लगी।

एक दूसरे बूढ़े ने बरसती हुई आँखों से भूमते हुए लम्बरदार से पूछा—''महाराज! टीले के जिन्नात बाबा! 'एक' बात बताइए 'कि हमारी यह फ़सल कैसे नष्ट हो जाएगी ? 'यह तो बहुत अच्छी फ़सल है!"

लम्बरदार ने पागलों की तरह देवतात्रों की भाषा में कहा।

"हम खा लेंगे • यह जगतपुर की नयी फ़सल खा लेंगे ! • हम देवता • इससे अप्रसन्न हैं ! • हमारा इस पर कोप है ।" कैसा अच्छा और बुरा बीज । • • एक मिनट में हम सब कुछ करते हैं।

बूढ़े ने विनम्रता से कहा, ''हाथ जोड़ रहे हैं! महाराज ! • हम । ग्रीब अनाथ हो जाएँगे • महाराज ध्यान दीजिए • •।''

बूड़ा अभी गिड़गिड़ा ही रहा था कि बहादुरसिंह ने बूढ़े को भटकते हुए कहा, "क्या पागलों की तरह सवाल करते हो ? 'देवता को बहुत बोलवाओंगे तो 'तुम्हें ही आप दे देंगे ? 'यहीं खत्म हो जाओंगे, कुछ न पूछो ' 'ये देवता जो कुछ कह रहे हैं, कान फाड़कर सुनते जाओं ' और शेष जगतपुरवालों को समभा दो कि गोविन्द का साथ अब से छोड़ें !''

उसी समय एक नौजवान ने भीड़ को चीरते हुए मुखिया के सामने आ्राकर पूछा, "देवता! महाराज!! सच बताइए हमारी पिछली मारी हुई फ़सल का बीज खराब था न ?"

"बिलकुल नहीं ''बिलकुल नहीं 'बीज ठीक था' 'वह हम देवतास्त्रों का कोप था' 'श्राप था।''

"भूठ ! • • सरासर भूठ !!" नौजवान ने दूर हटते हुए कहा, "सुक्ते अपी अपने कोप से भस्म कर दीजिए • तो मैं आपके आप को जाँनू ?"

नौजवान दूर जाकर खड़ा हो गया था। सब अभुत्रानेवालों ने एक स्वर में उसे आप दिया। मीड़ को अपूर्व कौत्हल और आश्चर्य हो रहा था। नौजवान दूर मुस्कराता हुआ खड़ा था। बनावटी देवता और शराब पी-पीकर भूमते हुए लोगों ने नौजवानों को बहुत अपा दिया;

उसी समय एकं नौजवान ने चिल्ला कर कहा, "सब भूठ। सब भूठ!! गोविन्द महया कृ सारी बातें सही! ••।" नौजवान चिल्लाता हुआ टीले से नीचे उतर गया। वहाँ के उपित्थित लोग आपम में फुसफुसाने लगे। औरतें आश्चर्य से चुप खड़ी रह गईं।

\* \*

खंडहर की पूजा और टीले के अपूर्व उत्मव के दूसरे दिन जगतपुर में फिर दो तरह की वातें ज़ोर नकड़ने लगीं!

गोविन्द के दुश्मन--जगतपुर के दुश्मन, गाँव भर में, तथा जगतपुर के किनारे-किनारे के गाँवों में वार्ते करने लगे कि 'खंडहर में पाप की वात मत्य निकर्णा न! जिन-जिन के सिर देवता आए थे सब ने गोविन्द और जैनव का नाम लिया है, सब ने रहस्य का उद्वाटन किया है।'

राजक्रमार विजय ने अपने महल के लामने उनन्पुर की प्रीति-भोज दिया । नाच गाने भी हए, श्रौर श्रंत में नाजा शिवमनाइ ने सभा के सामने भाषण करते हुए कहा, 'कि मैं जगतपुर को अपना सममता हूँ, श्रौर इसके दुःख-सुख में नेरा दुःख-सुख है। ज़र्मादारी के पहले, और ज़मीदारां टूटने के बाद भा में उसी तरह रहूँगा: लेकिन में त्राप लोगों से पार्थना करता हूँ कि त्रापने स्वयं जगतपुर के उपदर्वा. धरती के दुश्मन के नाम और कार्य कां, पूजा में दिर आए हुए देवताओं के मुख से सुन लिया है। उनकी हार जगतपुर की जीत होगी, जगतपुर के सामाजिक प्रतिनिधियों को चाहिए कि उन्हें जात श्रौर विरादरी से श्रलग कर दें !···उनका हुक्का-नार्ना, नाता-रिस्ता दोनों छोड़ दें ... फिर उनकी हार होगी, वे भी हम लोगों के साथ ब्राएँगे श्रीर फिर जगतपुर स्वर्ग हो जायगा जैसा कि देवता श्रों ने स्वयं कहा है कि इस नयी फ़सल पर उन लोगों का श्राप है: ग्रात: यह तो हो नहीं ही सकती। हम लोगों की फ़सल. रव्वी की फ़सल होगी—मैं उस फ़सल के लिए पूरे जगतपुर को नया बीज मँगवा कर विसार पर दूँगा।"

"नया बीज !... श्रीर फिर बिसार !" सभा में लोग धीरे-धीरे बातें करने लगे। राजा साहब चुप होकर लोगों की फुसफुसाहट सुनने लगे। इसी बीच एक ने उठते हुए पूछा—"राजा साहब !... रब्बी के लिए नया बीज श्राप बाहर से मँगाएँगे ?.. क्या पहले वाला श्रापके विसार में दिया हुश्रा रब्बी का बीज सचमुच खराब था ?" राजा के कान खड़े हो गये। उन्हें लगा कि उनका पाप उन्हीं से पकड़ा गया। विजय का मुँह सुखं हो गया।

राजा साहब घवड़ा गए। कैसे परिस्थित काबू में श्राए ? इतने में राजकुमार ने कहा, "नहीं बिल्कुल नहीं !... श्राप लोगों का भी दिमाग़ मिट्टी है! देवताश्रों की बात का भी तो विश्वास करिए... हमारा दिया हुआ रब्बी का बीज बिल्कुल ठीक था••चूँ कि अब हमारे पास रब्बी का बीज खत्म हो गया है, इसलिए राजा साहब ने वाहर से बोज मँगवाने की बात कही है।"

लोग अब भी आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। राजकुमार ने सबको चुप करते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि जगतपुर के दुरमनों को आप लोग सामाजिक दंड दें...उनकी हार आप लोगों की जीत होगी!"

## \* \*

गोविन्द का जगतपुर आशंका से अपने में बातें करने लगा कि हमारी नयी फ़सल पर दुश्मन फिर कोई बज्र ढाहने वाला है—चाहे खड़ी फ़सल को रातों-रात कटवा कर, चाहे खड़ी फ़सल में आग लगा कर, चाहे हमारे खिलहान को फूँक कर।

दानवी पूजा में, खंडहर के सामने तमाम राद्यसों ने देवता की वाणी में कहा है, ''हम इस नयी फ़सल को बर्बाद कर देंगे !...इस फ़सल पर हमारा कोप है !..क्योंकि यह नयी फ़सल हमारे दुश्मनों की, हमारी शक्ति के लिए चुनौती है।''

उसी समय गोविन्द से एक बुढ़िया ने पूछा, "क्यों बेटा गोविन्द ! ..क्यां हमारे देकता इतने कोधो होते हैं कि वे हम ग्रीवों की फसल अनायास ही खा लेंगे ?" गोविन्द ने समकाते हुए कहा,, " नहीं माँ ! हमारे देवता कभी ऐसे नहीं होते !..हमारे देवता तो मानव-कल्याण के लिए विप तक पी लेते हैं !...कालकृट वन जाते हैं।

माँ ! देवता श्रों के गुण प्रेम, ज्ञमा, उदारता, दया, स्नेह, होते हैं ...केवल राज्ञसों के ही गुण क्रोंध, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, कहुता, वैर, घृणा श्रादि होते हैं। ...श्रोर उस दिन उस टीले पर, खंडहर के सामने .चड़ों शराव पीने वाले, वकरों के गोशत खाने वाले .राज्ञस थे.. श्रोर अपनी मदहोशी में सर पर देवता श्रों का वहाना लाद कर, न जाने क्या-क्या कह रहे थे!"

उसी समय दो प्रौढ मनुष्यों ने खड़ा होकर कहा, "गोविन्द भइया !.. त्राज राजा साहव की बात से मैंने भी कुछ संकेत पा लिया है, कि हमारी पिछली नष्ट हुई खेती की फ़सल के वीज राजा-द्वारा खराव दिए गए थे ?" गांविन्द ने प्रसन्नता से कहा, " खैर !... मैं जगतपुर को किस तरह सममाऊँ ?...निश्चित रूप से वह पहला बीज वहत बड़ी चाल के ऋाधार पर जान-वृक्त कर खराव दिया गया था। फिर से समभ लीजिए कि वह कौन सी चाल थी ?..वह भयानक चाल इसलिए चली गई थी कि आगे जमीदारी खत्म होगी.. श्रीर जगतपुर स्वतंत्र होकर हमारी ताकृत से शासन के श्रनुसार निकल जायगा तो जगतपुरवालों को फिर भी ऋपने चंगुल में रखने का एक उपाय है-कि रन्त्री का बीज खरान दे दो ।...जब बैशाख में फ़सल कम होगी, जगतपुर भूखों मरेगा; तब न जगतपुर सरकार का भूमिधर वनेगा, न त्रीर पैतड़े वदल सकेगा । . वह हमसे फिर श्रनाज कर्ज़ लेता रहेगा. श्रीर भूख का कर्ज़ सारे जगतपुर पर इतना लदता जायगा कि यह कभी भी हमसे वाहर न निकल सकेगा। श्रौर .. इधर, राजकुमार विजय जगतपुर में श्रपना शिकार खेलता

रहता था. वह जी जान से ज़ैनब के पीछे पड़ा रहता था. मैंने इसके पहले कभी जैनब को देखा भी न था. मैं तो हर दम श्रपनी पढ़ाई, श्रपने एम० ए० करने के पागलपन में इधर-उधर परेशान रहता था । संयोगवश उस रात को खंडहर में मैं देवतात्र्यों से अपने एम० ए० कर लेने का आशीर्वाद लेने गया था: उसी समय ज़ैनव भी "परेशान होकर अपने दुश्मन राजकुमार विजय की मौत के लिए, अपनी इङ्जत कायम रखने के लिए 'खंडहर के देवता से भीख माँगने पहुँची थी। क्योंकि इस खंडहर की पूजा, उस शक्ति पर श्रमीम विश्वास रखने का कारण हमारा श्रीर जैनब का संस्कार था हमारे बाबा ऋौर पिताजी दोनों बराबर कहते थे कि बेटा ! तुमने इस गरीबी में जो कुछ पढ़ा है वह देवतात्रों की प्रसन्नता, खंडहर के देवता. के कारण पढ़ा है ! अगर वहीं तुम्हें आशीर्वाद देंगे हैं तो तुम एम० ए० भी कर लोगे। ज़ैनव की दादी ऋौर अम्मा ने उस बेचारी के भी दिमाग में यह बात भर रक्खी थी कि ये टीले के मन्दिर श्रीर् मस्जिद के खंडहर त्र्रकबर बादशाह के बनवाए हुए हैं। त्र्रीर इन खंडहरों में इतनी ताक न है कि अगर किसी मुसलमान लड़की की बड़ी सी बडी स्रारज़ू स्रहने मस्जिद में इबादद करने से न पूरी होती हो, तो वह अगर ऐसी हालत में उस मन्दिर के खंडहर में इबादत करें, तो उसकी त्रारज़ू जरूर पूरी हो सकती है। इसलिए हम अपने-स्रपने संस्कारों के आधार पर अपनी-अपनी पवित्र कामना, और आरजू लेकर अकस्मात् उस मन्दिर के खंडहर में, रात के पिछुले पहर में मिले थे। हम दोनों एक-दूसरे की करुण कहानी ही सुन रहे थे कि विजय राजकुमार ने, जो दिन रात ज़ैनव के पीछे पड़ा रहता था, उस रात को मुम्मपर बन्दूक चलाई थी, पर मैं बच गया था लेकिन उसने हम लोगों को देख लिया था। इसके बाद उसने जैनब से स्पष्ट कहा था, कि ज़ैनब ! तू ऋगर श्रव भी मेरे चंगुल में नहीं श्राती तो मैं उस रात की बात का बहुत बड़ा ढिंढोरा पिटवा दूँगा कि ज़ैनव श्रीर गोविन्द ......

इसी वांत पर ज़ैनव ने राजकुमार विजय के मुँह पर कस कर चाँटा मारा था।

उसी च्रण से विजय, पवित्र ज़ैनव का और मेरा दुश्मन वन गया।
और वदिक्तस्मती से राजा की दोनों वदबूदार चालें एक-दूसरे से जुड़
गईं। जगतपुर की रंब्बी की फ़सल की पैदाबार कम होनी ही थी;
क्योंकि पहली चाल के अनुसार रब्बी का बीज खराब दिया गया था।
इधर जैनव और मेरे प्रति उसकी प्रतिहिंसा की आग को धर्म का सूठा
पर्दा मिल गया; और उसने अनुकूल परिस्थित पाकर जगतपुर के
दिमाग में भर दिया कि "देव-स्थान में पाप हुआ हैं! जगतपुर
की धरती गोविन्द और ज़ैनब के पापों से क्रोधित है,। देवता अप्रसन्न
हैं "जगतपुर टीला हो जायगा, धँस जायगा आदि-आदि -गां'

गोविन्द श्रपने जगतपुर को समका रहा था, "तो वह है सच्ची बात ! 'राजा का राज्य खत्म हो रहा है; राजकुमार का शिकार वन्द होने को है; इसिलए 'उसने जगतपुर के कमज़ोर पन्न, फूठी धार्मिकता, फूठे देवी-देवताओं के विश्वास का नाज़ायज़ फ़ायदा उठाया है 'श्रीर जगतपुर में फूट की श्राग लगाकर 'इसे जलाना चाहता है, कम से कम उसके राज्य भर में जगतपुर उसके क्रब्जे में रहे; इसीलिए वे इतनी चालें चल रहे हैं '। हम नई रोशनी वालों को खत्म करने के लिए श्रपनी श्रोर से कुछ उठा नहीं रख रहे हैं।''

गोविन्द कह ही रहा था कि उसका जगतपुर : श्रावेश में चिल्ला उठा । उसके सामने बैठे हुए लोगों में एक ऐसी नयी लहर दौड़ गई जैसे उठते हुई समुन्दर की पहली लहर श्रासमान छूने को दौड़ पड़ती है । सब, नौजवान लड़के, लड़िकयाँ, बूढ़े, बुढ़ियों का मानस-लोक गोविन्द श्रौर ज़ैनव के प्रति इतना साफ़ होगया जैसे, खूब रोने के बाद नन्हें-नन्हें बच्चे की बड़ी-बड़ी, खूबसूरत श्राँखें साफ़ हो जाती हैं, जैसे खूब पानी बरसने के बाद नीले श्रासमान में सफ़ेद चाँद चमक उठता है । श्रौर श्रासमान के सब सितारे, कोने-कोने के छोटे से छोटे सितारे साफ नज़र ऋाने लगते हैं, इसी तरह, इस जंगतपुर की सब बातें. सब रहस्य स्पष्ट हो गए।

गोविन्द ने उत्तेजित सभा के लोगों को प्यार से चुप कराते हुए फिर कहा, "इस तरह हमारे जगतपुर का युद्ध सत्य त्रीर त्रसत्य का युद्ध है ! इस युद्ध का नैतिक श्रीर सच्चा फ़ैसला हमारी नई फ़सल के ऊपर श्राधारित है। हमारे दुश्मन, भूठे देवतात्रों को श्रपने सर पर रखकर बोलते हैं कि जगतपुर की यह नई फ़सल मारी जायगी. हो जायगी, क्योंकि जगतपुर के देवता, धरती, त्र्यासमान, सब इससे त्रापसन्न हैं. ग्रीर सब का इस पर श्राप है, कोप है। .....ग्रीर अगर सचमुच अभाग्यवश हमारी यह नई फ़सल मारी जाती है. त्रकारण नष्ट हो जाती है..तो मैं त्रपने पाप को स्वीकार कर लँगा.. मेरा श्रीर ज़ैनब का पाप स्वयं सिद्ध हो जायगा । श्रीर श्रगर हमारी यह नई फ़सल इसी तरह अपनी सफलता पर पहुँच जाती है. तब हम लोगों की विजय होगी। तब सब वातें स्वयं सिद्ध हो जायँगी-कि रब्बी का बीज सचमच जानबूक्त कर खराब दिया गया था. फूठी धार्मिकता के पीछे, भूखे राजकुमार ने गोविन्द श्रौर ज़ैनब को जगतपुर का दुश्मन बनाया था। सारी की सारी बातें सिद्ध हो जायँगी..सब छोटे से छोटे. बड़े से बड़े पाप: सव..।"

गोविन्द का जगतपुर ऋपनी संख्या में बढ़ता जा रहा था। उसके ऋपूर्व उत्साह, न्यायपूर्ण भाषण से ऋषिक से ऋषिक जगतपुर उसकी वाणी से खिंचता ऋा रहा था। सभा ऋपनी संख्या में बढ़ती जा रही थी, लोग—बच्चे, नौजवान, बूढ़े, ऋपाहिज सब गोविन्द की वार्ते सुन रहे थे—

गोविन्द ने श्रपंने जगतपुर को चेतावनी देते हुए कहा—"मेरे भोले—ग्रीव, दुखी, जगतपुर वालो !...हमारी नैतिक विजय, हमारे युद्ध का एकमात्र फ़ैसला हमारी नई फ़सल की सफलता पर श्राधारित है! इसलिए दिन-रात श्रपने-श्रपने खेतों के मेड़ों पर घूमते रहें..किसी मी खेंत में अन्न के पेड़ के अतिरिक्त एक मी जंगली घास न दिखाई दे ! "खूब घरती की सेवा करो । घरती की लच्मी तुम्हारे खेतों में सर्वत्र हॅंस रही है, उसकी रज्ञा करना "दिन-रात अपनी नई लच्मी की परिक्रमा करते रहना—नहीं तो जैसा राज्यसों ने टीले और खंडहर के सामने कहा है, वे तुम्हारी लच्मी को किसी न किसी तरह नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । "दोस्तो "अपने घर में पैदा हुई लच्मी को दिन-रात देखते रहना, उसे अपनी शक्ति के प्राणों से, अपने स्नेह से सफलता पर लाना "ख़बरदार ! कहीं "घरती की इस नई सीता को "नया रावण न जुरा ले जाए"। कहीं धरती का यह नया सुहाग उनकी कालिमा से न धुल जाय ! "कहीं घरती की ये आँखे" "फूट न जायँ।"

अपनी इस नई लच्मी को बचाने के लिए 'तुम्हें लच्मण, हनुमान की तरह घरती का साथ देना होगा। नई सीता की रच्चा के लिए ' तुम्हें घरती का राम बनना होगा। ' घरती के इस मंगल सुहाग के लिए ' तुम्हें भोर का सूर्य बनना होगा ' घरती की इन आँखों के लिए तुम्हें अमिट प्रकाश बनना होगा '।"

इसके उपरान्त गोविन्द की वाणी जनता के उमरते हुए उत्साह-पूर्ण कोलाहल में खो गई। गोविन्द की वाणी से घरती मानो मुस्करा उठी, श्रामसान मानो स्नेह से कुछ नीचे मुक गया। गोविन्द की वाणी जनता की श्रात्मा में खो गई, किसी की डवडवाई हुई श्राँखों में श्रमृत बनकर, किसी के सूखे हुए श्रथरों पर श्रमन्द राग वनकर; किसी की मरी हुई श्रात्मा में प्राण वनकर; किसी की थकी हुई पलकों में श्राशा की मंगल ज्योति बनकर। ज़ैनव अब तक बेहोश सो रही थी, और आज की बीती हुई रात उसके लिए वहुत खतरनाक थी; क्योंकि इस रात को जब सारा जगत-पुर सो रहा था, गोविन्द सो रहा था; ज़ैनब अकेली रात को पिछले पहर तक कभी सितारों से भरा आसमान, कभी अपना स्ना कमरा, कभी आइने में अपनी तस्वीर, कभी अपनी सोती हुई अम्मी; कभी ज़ैनी, फिर कभी सितारों से भरा हुआ आसमान, फिर कभी अपना स्ना कमरा, घूम-घूम कर देख रही थी। और उसे नींद नहीं आ रही थी! लगता था कि पगले गोविन्द ने बरबस उसे न जाने कितनी शराव पिला दी है। उसकी आत्मा में कुछ ऐसी बेनाम खुशबू भर दी है कि वह पागल मृगिनी की तरह बन-बन में पागल घूम रही है।

श्राखिर में, जैनव परेशान होकर श्रपने पलँग पर बैठ गई श्रीर गोविन्द को सोचते-सोचते धीरे-धीरे रोने लगी। उसके मन में श्राखिर में, एक बार यह भी श्राया था कि वह चुपके से श्रपनी किवाड खोल कर गोविन्द की पट्टी चली जाए 'श्रीर बहुत श्राहिस्ते-श्राहिस्ते, जा कर गोविन्द की खाट पर सो जाए '। गोविन्द में इस तरह सिमटकर मिल जाए कि उसका कभी श्रलग पता न चले। उसे श्रलग कोई दूँढ़ न पाए।

लेकिन ज़ैनब तीन बार बाहरी दरवाजे तक गई, और तीन वार अपने पलँग पर लौट आई। अंत में ज़ैनब पलँग पर रोती हुई अपने तिकिए में मुँह छिपाकर न जाने कब सो गई। "अौर ज़ैनब अवतक अपने पलँग पर बेहोश सो रही थी।

श्रम्मी ने दो बार जगाया, एक बार सूरज निकलते-निकलते एक बार श्राधी घड़ी दिन चढ़ते-चढ़ते; लेकिन ज़ैनब श्रव तक बेहोश सो रही थी। त्रांखिर में ज़ैनी के बहुत तंग करने पर ज़ैनव की श्राँखें खुलीं श्रौर वह अगड़ाइयों का तूफ़ान लिए पलँग पर वैठ गई। इस सुवह को उसके श्रग्ण-श्रग्णु में दर्द उठ रहा था।

वह श्रव तक मदहोश थी। उसके खुले हुए सर के काले-काले वाल विखरे थे। उसकी पतली श्रोदनी नीचे गिर गई थी। लम्बी चुस्त कुर्ती, ऊपर सीने के बीच में मसक गई थी, जिससे उसके खूब-सूरत सीनों के बीच की पवित्र, श्रथाह गहराई दीखने लगी थी, एक ऐसे पाक समुन्द्र की तरह जिसके दोनों छोरों पर प्रकृति के दो मंगल दीप ज़ल रहे थे, जिसमें से इतनी रोशनी फूट रही थी कि श्रासमान का चाँद शरमा गया था श्रीर वह जल्दी से कहीं छिप गया था।

ज़ैनव के ओठ स्ख गए थे, पर उनमें किरनों की लाली फूट रहीं थीं। ज़ैनव की आँखें शर्वती हो गईं थीं, पर धुलकर इतनी ख़बस्रत लगने लगीं थीं कि जैसे दो क़ुदरत के हाथों से साफ किए हुए प्यालों में रात के बक्त आसमान के चाँद ने अपने हाथों से उसमें लवालव शराब भर दी हो।

\* \*

ज़ैनव ने उसी तरह, मदहोशी की हालत में, प्यार से ज़ैनी को ऋपने दामन में खींच लिया ऋौर वच्चों की तरह धीरे से कहा, "वाज़ी !… मेरे जिस्म के ज़रें-ज़रें में दर्द हो रहा है !…वोलो वार्ज़ी !" ज़ैनी ने प्यार से कहा, "तो बुला लाऊँ गोविन्द को ! जैसी कहो ।"

ज़ैनी हँसती जा रही थी श्रीर ज़ैनव उसे श्रपने दामन में कसती जा रही थी—''बोलो फिर मज़ाक करोगी! ' बोलो ' तभी छोड़ूँगी ' ' माफ़ी माँगो' ' ।"

"माफ़ी क्यों माँगू ?" ज़ैनी ने अपने को छुड़ाते हुए कहा, "अगर मैं अंधी न होती • को में अभी गोविन्द को बुला लाती।" ज़ैनव का दिल भर श्राया । उसने प्यार से कहा, ''बाज़ी ! मेरी श्रच्छी वाज़ी ! जुम्हारी श्राँखें बहुत जल्द श्रच्छी हो जायँगी ! देखना बाज़ी ! अबकी हमारे सब बीधों में श्राठ-श्राठ मन धान की फसल होगी ' ।''

"कैसे मालूम ?"

"एक फ़रिस्ते ने मुक्ते बताया है बाज़ी। मैंने उसकी इबादत की है : श्रीर उसने मुक्ते वरदान दिया है : मैं ताज़िन्दगी उस ज़न्नत के फ़रिस्ते की इबादत करती रहूँगी!"

ज़ैनी ने बीच में ही व्यंग्य से कहा, "चल! चल री! देखी हैं . तेरी पहले की ही इबादत . पिछले मर्तबा यही मेरी ही तो त्रारज़् लेकर तू उस नापाक टीले पर मन्दिर के खंडहर में इवादत करने गई थी न! "खूब मिला था तुक्ते वरदान! "तुम्हारे बीचे में त्राठ-त्राठ मन को कौन कहें, दो-दो मन भी त्रानाज न हुत्रा; उल्टे जगतपुर में इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई!"

"श्रोह, श्रौ! ' ' बाज़ी! यही बातें तो तुम नहीं जानती!'' ज़ैनब ने समकाते हुए कहा, ' बीती ताहि बिसारि दे श्रागे की सुधि लेय ' ' समक्की न बाज़ी!' ' उस बार इबादत करने में ही ग़लती हो गई! ' मैंने पत्थर को देवता समका था, खंडहर श्रौर टीले को ताक़त समका था ' पर सब मिट्टी के ढेले निकले ' बाज़ी!' श्रुब की मैंने सचमुच श्रपनी इन्हीं श्राँखों में बिठाकर एक ज़न्नत के फ़रिस्ते को पूजा है! उसने दरश्रसल मुक्ते बरदान दिया हैं ' कि बाज़ी!' हमारे खेतों में इस नथी फ़सल से एक-एक वीचे में श्राठ-श्राठ मन ग़ल्ला पैदा होगा ' ' फिर क्या है बाज़ी! तुम्हारी दो श्राँखों को ठीक करवाने को कौन कहे, तुम्हारी चार श्राँखों ठीक करवा दूँगी' हाँ ' बाज़ी! समक्त लो!''

ज़ैनी ने मुस्कराते हुए कहा, "मैं सब समम रही हूँ! ख़ुदा करे

धरती की श्राँखें २८५

तुम्हारी पाक त्र्यारज् पूरी हो, ं त्र्यौर ं में त्र्यपनी नयी ब्राँखों से पहले तुम्हें दूल्हन देखूँ ं ।''

ठीक इसी समय वाहरी दरवाज़े पर मीतर त्राता हुई गोविन्द की त्रावाज़ सुनाई पड़ी। ज़ैनी उठकर क्राँगन की क्रोर बढ़ गई। ज़ैनव अपने पलँग पर उसी तरह खामोश वैठी रही। उसकी ग्राँखों में ज़ैनी के कहे हुए शब्द 'दूल्हन' के ख़्बस्रत ख़्बाव चलने लगे थे। श्रौर उसे पता नहीं कि। उसका गोविन्द उसके सामने खड़ा, अपनी पगली ज़ैनव को अपलक देख रहा था—विकरे वाल, मदहोश शर्वती श्राँखें, सीने पर मसकी हुई कुतीं, श्रौर उसमें रोशनी करता हुन्ना एक गहरा समुद्रंं।

गोविन्द ने धीरे से अपनी दायीं हथेली को जैनव के दीखते हुए गहरे सीने पर रख दिया और उसकी—कमर से उलमी हुई ओड़नी को खींच कर उसके सर को ढक दिया।

तब ज़ैतव होश में आई और उसने उचक कर आश्चर्य से गोविन्द को देखा, और फिर शरमा गई। और पलँग से खड़ी होकर, आँखों को नीचे किए हुए धरती को देखने लगी; और अपने मासूम पैर के दाएँ अंगूठे से धरती पर कुछ, खींचने लगी। जैसे आज खूब-सूरती अपनी मुहब्बत के शौहर से मिलने की पहली रात में शरमा गई हो और अपने हाथों से धरती के पन्ने पर इश्क़ की सच्ची तवारीख लिखने लगी हो!

उसी समय कमरे में ज़ैनी ने प्रवेश किया ह्यौर उसने गंभीरता से कहा, ''ज़ैनव!..ह्याक्रो..खड़ी क्या हो?..जाकर मुँह साफ़ करों ' द्रौर जल्दी से गोविन्द के लिए चाय तैयार करके लाह्यों ' जाह्यों !''

''क्रम्मी कहाँ हैं ं वाजी ?'' ज़ैनव ने पूछा । ''क्रम्मी हलवाहों को बताने गईं हैं—कि ं व्राज ज्वार के खेत में मचान गाड़ देना; चार बीघे सरया के धान के खेत जिसमें श्रमी तीसरी घास निकाई बाक़ी हैं मज़दूर लगा देना, समभी! अमी श्रम्मी बाहर गई हैं। जाश्रो जल्दी चाय बना कर लाश्रो!

ज़ैनब चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई।

गोविन्द स्नेह से ज़ैनी को सामने पलँग पर बिठा कर, खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। ज़ैनी ने प्यार से गोविन्द के वार्ये हाथ को पकड़ कर कहा।

गोविन्द करुणा से श्राभिभूत हो , गया। उसने स्नेह से कहा, "वाजी! " तुम्हारी श्राँखें जल्द श्राच्छी हो जायँगी ।"

"न जाने कब अञ्छी होंगी"! ज़ैनी ने पलँग से उठते हुए कहा, "मेरा दम भीतर के अधकार में घुटता रहता है, गोविन्द! मुक्ते यह शोर करता हुआ संसार ऐसा लगता है कि जैसे मेरी इन खामोश आँखों में एक तूफ़ानी समुन्दर आवाज़ कर रहा है।"

''नहीं घवड़ास्रो नहीं ''मेरी स्त्रच्छी बाजी !''तुम्हारी स्त्राँखें में ठीक कराऊँगा !''स्त्रगर डाक्टर चाहेगा' तो मैं स्रपनी स्त्राँखों की स्त्राधी रोशनी तुम्हें दे दूँगा !''

"गोविन्द!" जैनी ने चीख़कर कहा श्रीर श्रपने हाथों से गोविन्द का मुँह पकड़ लिया। फिर धीरे-धीरे श्रपने दाएँ हाथ से गोविन्द के मुँह, उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट को महसूस करने लगी।

ज़ैनी धीरे-धीरे श्रपनी लम्बी-लम्बी मास्म श्रॅंगुलियों को गोविन्द पर , फेरती जा रही थी, श्रपनी श्रॅंगुलियों से उसे देखती जा रही थी श्रौर धीरे-धीरे कहती जाती थी, ''तुम कितने खूबसूरत हो, गोविन्द ! • वह है • 'तुम्हारी लम्बी नाक • 'कितनी बाँको ख्रदा से • 'ऊपर उठी हुई है • 'यह हैं • 'तुम्हारे पतले-पतले ख्रांठ कितने मुलायम हैं ! • यह हैं • 'तुम्हारी ख्रममोल ख्रांके ! • 'कितनी वड़ी-बड़ी हैं ! यह तनी भवें हैं ! • यह है तुम्हारा चौड़ा माथा • 'कितना प्यारा है ! • यह है जुम्हारे विखरे हुए वाल ! • 'कितने घने द्रौर रेशमं की तरह मुलायम हैं !''

इस तरह से ज़ैनी अपने हाथ से गोविन्द को देख रही थी। अौर अपने दिल में शायरी करती जा रही थी। जैसे घटाटीय अन्वेरे में कोई प्रमी अपनी प्रेमिका को हाथों से महसूस करता हुआ। उसे देख रहा हो।

गोविन्द को लगा जैसे जैनी पगला उठी हो ! गोविन्द ने उमे वरवस फिर पलँग पर विठा दिया । उसी समय जैनी ने अजीव करणा से कहा, "काश ! 'गोविन्द ! में इसी तरह' अपने हाथों से सरी दुनिया को खूकर महत्त्व कर पाती ! कि यह दुनिया कैसी है ! ''नेरा जगतपुर .कैसा है !' 'वरती कैसी है !' 'जम्हारी नयी फ़सल कैसी है !' 'दुनिया की और चीज़ें कैसी हैं !' 'काश ! मैं इसी तरह खूती हुई—महसूत कर पाती !''

"धवड़ास्रो नहीं ! . . . सब हो जायगा . . . सब हो जायगा,'' गोविन्द ने कहा, ''स्रोर तब तुम पहले स्रपने को भी स्राइने में देखोगी। कि . . तुम किंतनी खूबस्रत हो ! . . शायद जगतपुर में . . स्रकेली''

"सच गोविन्द ! "यह क्या कह रहे हे ? ' 'मैं खूबस्रत हूँ !" जैनी जैसे बच्चों की तरह हो उठी थी, ''मैं खूबस्रत हूँ ! ' मैं कैसी हूँ गोविन्द, मेरी खूबस्रती पर अपनी अँगुलियाँ फेर कर मुक्ते दिखा दो ' ' एहमान करा दो कि मैं ' ' कैसी हूँ ।"

''बहुत खूबसूरत हो! गोविन्द ने ज़ैनी को छूते हुए कहा, ''यह

गोविन्द आगे 'चुप हो गया ! उसने देखा कि ज़ैनी एकाएक ' सुर्ख होती जा रही हैं। ' उसका ज़िस्म काँपने लगा है, उसके सब रोंगटे खड़े हो गए हैं। गोबिन्द की वाणी मौन हो गई। ज़ैनी ने फिर मचल कर कहा, "चुप क्यों हो गए ? ' 'आगे बताओं ं मेरे हाथ पैर ं आरे सब कुछ कैसा है !''गोविन्द ने कहणा और प्रेम से विह्वल होकर कहा, "बहुत अच्छी हो ज़ैनब! ' जैसे ज़न्नत की सब से खूबस्रत परी! ं जिसकी खूबस्रती के भरे हुए खजाने से किसी बदअक्ल खु.दा ं ने या किसी ज़लील चोर ने ' आखों की रोशनी का कोहन्द चुरा लिया हो!''

इसी समय चौके से ज़ैनब की आवाज आई, "बाज़ी ! स्त्रो वाज़ी ' वहीं बैठी शायरी ही करती रहोगी कि ं ं यहाँ से कुछ सामान ले जाओगी! ं में एक मर्तबा कैसे सब सामान ले आऊँ !"ज़ैनी ने मुस्करा कर उत्तर दिया ं "अपरे ! मेरी शहज़ादी! तुमे कौन कह रहा है तू एक ही बार में सब कुछ ला! ' ''

ज़ैनब चौके में हॅंस पड़ी ऋौर गोविन्द कमरे में। तब तक बाहर से ऋाती हुई ऋम्मी ने कहा, "ऋरे! ' ऋमी तक तूने गोविन्द को चाय नहीं पिलाई!''

''हाय राम! मैं अर्कले क्या-क्या करूँ, अ्रम्मी !''

ज़ैनव ने उमक कर कहा । श्रौर श्रव श्रकेली ज़ैनी कमरे में हँस पड़ी । श्रम्मी श्रौर ज़ैनव ने सब सामान ले श्राकर एक छोटे से मेज पर रख दियां । गोविन्द ने उठकर श्रदब से श्रम्मी को नमस्ते किया श्रौर श्रम्मी ने बढ़कर गोविन्द को श्रपने मातृत्व के दामन में चिपका लिया, "स्वैरियत से रहा वेटा ! . . . जल्द एस० ए० हो जाखी . . . तुम्हारी नयी खेती . . कामयाव हो !''

श्रम्मी की विधवा श्राँखों में प्यार के श्राँस छलक पड़े; उस पवित्र गंगा जल की तरह दो किसी पवित्र देवता के सामने वहाया जाता है। सब एक ही नाथ चाय पो रहे थे। नव एक ही तश्तरी में ज़ैनव के हाथ का नमकीन खा रहे थे! ें मीठी-मीठी रोटी खा रहे थे।

"वेटा तुम किनने वहादुर हो !"

''तव आप का आशिवाद है अम्मी !''

"तुन कित्ती स्वीवतों को एक नाथ लेकर चल रहे हो, मेंने सुना हैं इधर बड़ी पड़ी वालें रात-रान भर नभाएँ करते रहते हैं!"

"कर्न दें। ग्रम्मी! ं तय भूठे हैं ! ं नादान है! ं एक दिन उन्हें भी असलियत मालूम होगी ं तय पछताएँगे ं । हाँ अम्मी यह बताओं कि ं तुम्हारे बाँग के किनारे वाले ं नीतारामी धान की कतल कैती है ?''

"क्या पूछने हैं वेटा ! जिसे काले वादल ! लेत में अभी कोई वादह जाल का लहका धुसे तो जिल्दी वाहर नहीं निकल सकता • छिप जायगा ! जब खेतों में निकाई पूरी हो गई है ! जीपल के किनारे वाले चार बीचे धान की पट्टी में छुछ निकाई बाकी रह गई थी अपन नैने उड़में भी सज़बूर लगवा दिया है । ''

"द्यौर हमारे ज्यार के खेत में मचान गड़ तया न स्त्रम्मी !" जैनव ने बीच ही में पूछा।

"हाँ भ्राज शाम तक गड़ जायगा!"

'भैं सचान पर बैठ कर तव ऋपने सारे खेत रखाऊँगी ऋम्मी !'' ''सिर्क ऋपने खेत ?'' गोविन्द ने प्यार से पूछा । "नहीं! नहीं" भूल गई !—सब, जितनी दूरी में मेरी नज़र दौड़ेगी में सारे जगतपुर की फ़सल रखाऊँगी!"

"लेकिन मैं तुभे अनेले मचान पर नहीं जाने दूँगी अपने खूँखार दुश्मनो को भूल गई क्या ?"

सब चुप हो गए। गोविन्द ने ऋथं भरी दृष्टि से ज़ैनव को देखा, और मुस्करा दिया। जैसे उसने समक्ता दिया हो 'हाँ 'ज़ैनब!' होशियार रहना!' 'ऋसल में लड़ाई तुम्हारे ही लिए हो रही है। इस धरती की लक्मी तुम्ही हो' 'जिसके लिए धरती के राच्स बुरी तरह से पीछे पड़े हैं। 'ज़ैनब ने मुस्करा दिया, जैसे उसने गोविन्द से कह दिया हो,

अञ्छा गोविन्द मैं कभी भी अकेले मचान पर नहीं जाऊँगी' जब तुम चलोगे ''तब मैं भी चलूँगी' '।

\* \*

जैसे ही चाय खत्म हुई। दरवाज़े पर किसी ने गोविन्द् को बहुत जोर से पुकारा। गोविन्द ने बाहर निकल कर देखा, लम्बरदार का हलवाहा भीख खड़ा है। श्रीर उसने गोविन्द से कहा, "गोविन्द बाबू! श्रापको किरपाल बाबा जल्दी से बुला रहे हैं!"

"कृपाल बावा ?" 'लम्बरदार के काका !" गोविन्द ने आश्चर्य से पूछाः।

''हाँ' वही, गोविन्द भइया !' 'उनकी हालत बहुत खराव है, मौत की खाट पर पड़े हैं ' 'ग्रापको देखना चाहते हैं ।''

"अकेले लम्बरदार के घर मत जाओ "गोविन्द !"ज़ैनब ने जाते हुए गोविन्द से कहा।

श्रम्मी ने भी पुकार कर कहा, "बेटा! श्रीर किसी का साथ ले लेना!" लेकिन गोविन्द अकेले, भीखू के साथ बड़ी पट्टी की स्रोर बढ़ गया। दरवाज़े पर, लम्बरदार ने गोविन्द को घूरती हुई घृणा की आँखों से देखा; लेकिन गोविन्द मुस्कराता हुआ अन्दर चला गया। भीतर पहुँचकर उसने देखा; कुपाल बावा मृत्यु शय्या पर पड़े हैं।

गोविन्द को देखते ही वावा की आँखों से आँस् टपकने लगे। उन्होंने अपने कंकाल हाथों से गोविन्द का हाथ पकड़ते हुए चीए स्वर में कहा? ''वेटा !' 'गोविन्द !!' 'ज़मीन्दारी कव खत्म ' 'होगी !''

गोविन्द ने समीप से कहा, "मेरे अच्छे बाबा ! 'बहुत जल्द !"

"तुमने तो एक मरतवा वताया था कि "जभी न्दारी "खत्म हो गई वेटा; श्रखनार भी दिखाया था सरकार ने ऐलान भी " किया "था तब क्या देरी है ?"

गोविन्द ने बताया, "बाबा! वैसे तो सरकार के ऐलान से, अख़बार से ज़मीन्दारी टूट चुकी है 'कितने लोग, गाँव भूमिघर भी बन चुके हैं 'लेकिन कब सच्ची तरह टूट जायगी 'नष्ट होगी; इसे सरकार की नीति जाने 'बाबा!''

"लेकिन ं त्राह गोविन्द ! मैने सोचा था कि मेरे मरते-मरते तक ज़मीन्दारी टूट जायगी। हम ऋपनी घरती के मालिक हो जाएँगे मेरी लाश ं मेरी घरती पर फूँकी जायगी ं लेकिन हाय रे ंबद-किस्मती!"

इसके आगे बाबा की आवाज़ ज्ञीण हो गई ं उनमें वोलने की शक्ति न रह गई | वे केवल अपनी डबडबाई हुई आँखों से गोविन्द को देख रहे थे | और अपने उठे हुए हाथों से गोविन्द को आशीर्वाद देरहे थे |

गोविन्द प्यार से समका रहा था—''कुपाल बावा ! ' श्रमी ' श्रमी प्राप्त जीवित रहिए गा स्थाप श्रम्छे हो जाएँ गे.. धबड़ाइए नहीं । ।"

गोविन्द ने क्रपाल वाबा के चरण हुए श्रौर वह बाहर जाने लगा। सहसा उसने सामने देखा लम्बरदार काका की सबसे बड़ी लड़की कौशल्या प्यार से गोविन्द को रोककर खड़ी हो गई है, "गोविन्द भइया। खाना खाकर जाम्रा खाना तैयार है! ";"

गोविन्द चुप-चाप च्रामर तक सामने एक सफ़ेद पर्वत की तरह खड़ी हुई कौशल्या को देखता ही रह गया।

कौशल्या ने फिर मचलते हुए कहा, 'बिना त्राज तुम्हें खाना खिलाए 'में जाने नहीं दूँगी 'गोविन्द महया! 'तुमने तो मेरा वर ही छोड़ दिया।''

''मैं ज़रूर खा लेता बहन ! लेकिन इस समय मुक्ते विल्कुल भूख नहीं है।''

"नहीं ' थोड़ा ही खाकर जास्रों ! ''

.- .

"ग्रीर किसी दिन वहन, !" गोविंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा।

"जब दरवाजे पर • • लम्बरदार काका नहीं रहेंगे • • ।"

''क्यों ?· · काका का क्या डर ?''

"व कोधित होगे'ं स्त्रौर इस गुनाह के लिएं तुक्ते पीटेंगे भी।" 'नहीं कुछ नहीं!ं उनसे क्या मतलव शंकुछ नहीं!ं तुम मेरे राजा भइया हो!ं उनसे क्या ?''

कौशल्या ने वरवस गोविंद का कुर्ता उतार दिया ग्रौर लोटे के पानी से उसके पैर धोने के लिए टूट पड़ी । वचाते-वचाते भी, कौशल्या के केंके हुए नानों से गोविन्द का पैर धुल गया ।

गोविन्द तव कुछ भूल गया । वह चौके में पीढ़े पर बैठा था। उसके जामने भोजन से परोक्षी हुई थाली थी। गोविन्द धीरे-धीरे खा ग्हा था। की ग्राल्या मुस्कराती हुई पंखा कल रही थी। श्रीर धीरे-धीरे वार्ते करती जान थी, "गोविन्द भइया! तुम सुक्ते श्रपने घर ले चलांगे? पुक्ते तो काका ने तुम्हारे घर, जैनव के घर, किशान के घर, जाने का

मना कर दिया है, कहते हैं कि तेरा अनर जाने को जा कहें तो राजा का कोट चली जा वह अपना राजधर है!"

गोविन्द खाता जा रहा था उसकी झाँखों में एकाएक कौशल्या की तसवीर नच गई झौर उसको सोलह वर्ष की झवस्था, पवित्र कौमार्य.। पर्वत की तरह 'कौशल्या का नारी व्यक्तित्व '। झौर किर गोविन्द—विजय, तथा उसके झन्य दोस्त बहादुरसिंह बगैरह को याद करके सिहर उठा।

''तुम राजा की कोट कभी न जाना बहन ! अपने घर रहना ।''
गोदिन्द ने कहा । कौशल्या चौके में बढ़कर गोदिन्द की थाली
में और चावल रखने लगी । उसी समय गोदिन्द ने देखा; आवेरा ने
लम्बरदार उसकी ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और उन्होंने एक
पल में चौके में बढ़कर गोदिन्द के सामने की थाली को लात मार
दिया ।

कौशंल्या पागल ही उठी । वह चीखकर काका ने लिपट गई, ग्रौर उसके सीने से ग्रपना सर पटक कर रोने लगी—"हाय। . . त्ने यह क्या किया . . काका ? . . यह क्या किया ? . . "

गोविन्द के थके हुए पैर धीरे-धीरे चौके से वाहर बढ़ने लगे। नहसा कौशल्या चीख़ती हुई गोविन्द के पैरों में लिपट गई।

लम्बरदार ब्राँगन में खड़े होकर कोध में कहते जा रहे थे, "इस वेधर्मी को तूने ब्राज चौके में विठा कर खिलाया है. ब्राज में तुमे काट कर फेक दूंगा..।"

गोविन्द ने करुणा से छ्रटपटा कर रोती हुई कौशल्या को नीचे से उटा लिया, त्रौर हाथ जोड़ कर लम्बरदार के सामने खड़ा हो गया — "लम्बरदार काका ! . कौशल्या वहन को माफ करदो ! . पाप मेरा है . . इसके लिए तुम्हें जितनी सजा देनी हो . जितना पीटना हो . . मेरी नंगी देह त्रापके सामने हैं . . खूब पीट लीजिए।"

लम्बरदार ने क्रोध में कहा, "कौशल्या ! चुप हो जा सुन्नर! इस थाली को भीखू चमार को दे दे ! . . चौके के सब खाने को बैलों की नाँद में डाल दे . . इसके बाद यह दूषित, म्रापितत्र चौका गंगा जल, तुलसी की पत्तियों, ठाकुर जी के भोग से ठीक किया जायगा । . जा च्याज . . तुसे छोड़ दे रहा हूँ . . फिर म्रागर . ।"

लम्बरदार के सामने कुर्ता पहन कर गोविन्द धीरे से बाहर हो गया। उसके कानो में अब तक फूट-फूट कर रोती हुई कौशल्या की आर्त-पुकार आ रही थी—"मेरे राजा भइया! मुक्ते माफ़ करना!.. तूने सच कहा था..लेकिन भइया..आज इस पगली बहन के नाते ..तेरी इतनी बड़ी वेइज्ज़ती हुई। मुक्ते माफ़ करना..मेरे गोविन्द महया!..तू जगतपुर की इज्ज़त है!.. आत्मा है..।"

\* \* \*

गोविन्द धीरें से चुपचाप अपने कमरे सोया पड़ा था। उसके कानों में लम्बरदार की डाँटती हुई आवाज़ अब तक चुम रही थी, और उंसका विघ उसके दिमागपर इस तरह छा गया था कि उसकी इच्छा हो रही थी कि वह इसी च्या किशन को साथ लेकर लम्बरदार का खून कर दे।

लेकिन दूसरे ही त्रण गोविन्द को लगा कि उसके पैरों पर।कौशल्या वहन गिरकर समक्ता रही है कि मेरे अच्छे गोविन्द भइया !..इसमें तुम्हारी क्या बेइज्ज़ती हुई ?..तुम और महान हो गए तुमने एक वहन को जिन्दा रक्खा है..अगर तुम उस दिन मेरा हठ न मानते.. तो में ज़हर खाकर मर जाती..तुम महान हो गोविन्द ! बहुत अच्छा हुआ..तुमने लम्बरदार का भर पेट अन्न तो नहीं खाया ! ..इसमें तुम्हारी वेइज्जती कहाँ...?.. इसमें तो लम्बरदार काका ने अपनी बेइज्ज़ती की है..वहुत बड़ा अपराध किया है...।

कौशल्या जैसे गोविन्द के पैरों में रोती हुई ज्ञमा माग रही थी —गोविन्द भइया !...चिन्ता न करो !...खुश हो जाख्रो...मेरी यही एक प्रार्थना ख्रौर मान जाख्रो...में जगतपुर से विदा—विदा होती हुई ... अपने ख्रपराधी काका के पैरों से लिपटकर कभी भी न रोक्नेंगी... उसे कभी न ज्ञमा करूंगी..। जगतपुर से विदा होने के पहले... तुम्होर पैरों में लिपट कर फिर-फिर रोक्नेंगी..।

जगतपुर की उत्तरी सीमा की भृमि, पूरव में रोनी से लेकर पश्चिम शैदावाद के विवान तक मोई खलार (नीची) थी। ग्रौर इस पूरे लिवान की घरतों मिट्टियार थी। इसिलिए धान की फसल इघर बहुत होती थी। इस पूरे सिवान में पक्के दो सौ बीघे खेत जगतपुर वालों के थे। ग्रौर इन दो सौ वीघों में धान की नवी फसल इसवार ग्रपूर्व थी। ग्रही जगतपुर के पूरे सिवान का उत्तरी हिस्सा, जगतपुर की मदँई फसल की ग्रात्मा थी। इसिलए इस सिवान की उत्तरी सीमा पर, जगतपुर के राजा ने, रोनी के तट पर विहार करने के लिए ' शीश महल वनवाया था। रोनी का राजघाट बनवाया था।

हाँ तो जगतपुर के इस उत्तरी सिवान में, गाँव के पक्के दो सो वीघे थान के खेतों में कुल सात मचान गड़े थे।

गाँव के समीप रामनाथ, शिवटहल, बड़ी पट्टी के दो मचान गड़े थे, पश्चिम तरफ, शैंदाबाद के सिवान पर शेख पट्टी के रमजान चाचा, और अब्दुल के मचान गड़े थे। बीच में गोविन्द का मचान था और रोनी के किनारे तथा उत्तरी सीमा पर छोटी पट्टी के प्रताप और राधे के मचान थे।

\* \*

जगतपुर के दिक्खिनी सिवान की मिट्टी दोरस थी। श्रौर भूमि समतल थी। इसको सीमा पश्चिम में नाथनगर के सिवान तक थी, दिक्खन श्रौर पूरव से रोनी से सीमित था। इस सिवान में कुल पक्के सौ वीघे खेत थे। जिनमें से साठ वीघे लहराते हुए धान के खेत थे; बीस वीघों में ज्वार फूल रहा था, दस बीघे में वाजरा श्रौर मकई की फ़नल थी और शेप दन बीवों में उत्तक, सोबी, कोदी और अगहर के खेत थे।

इस सी वीये फतल से भरे हुए सियान में कुल वीन सचान गड़े हुए थ—क्योंकि हरसाल तो कम से कम गीवड़ों तथा छन्य जंगली जानवरीं जैसे नील गाय, जंगली मैसा, स्थाही, वन्दर, हरिन छादि में ज्वार बचाने के लिए हर खेत में मचान ज़रूर गाड़ने उड़ते थे। इन मचानीं की तो कोई बात नहीं, बगतपुर की तो यह पुरानी वात थी। नवीं बात थी—चान कोंदों के खेतों में माचन गाड़ कर जंगली छाड़िमयों, राख्नों में नवीं जनल की रचा करना।

इसोलिए इधर उत्तर से छोटा सिवान होते हुए मी सवान बीस गाँइ थे—यानी दस मचान दस बीचे ज्यार के खेत में छीर देख उस मचान धान के साट बीचे खेतों की रखा के लिए।

ज्वार के दलो मचान सब पट्टी बालों के थे। इनमें नदले ऊँचा मचान जैंबव का था। इसके बाद किशन का था, फिर लम्बरदार, मुखिया सरपंच, फिर छोटी पट्टी, नीची पट्टी ब्रोर शेख्नपट्टा के मचान थे।

धान के खेतों में कुल दसों मचान गोविन्द के नाथी जनुना, मुन्तू, खर्लाल ग्रौर सुखारी के गड़ थे

\* \* \*

जगतपुर के पश्चिमी सिवान की गोद में जगतपुर का टीला सोता रहता था, और टीले के दामन में दो मस्जिद और मंदिर के खंडहर सो रहे थे।

इसके चारा ग्रोर मिट्टी ढीली थी; मटियार बलुही श्रीर कंकड़ीली कीमेल । श्रीर इस सिवान की भूमि टीले की श्रोर चढ़ाव पर थी।

इस तरह से पश्चिमी सिवान में कुल पक्के सत्तर वीधे खेत थ,

उस दिन गोविन्द को शाम ही से रात जवान लगने लगी थी। ऋौर जब रात चार घंटे बीत गई तब उसे लगने लगा कि ऋासमान के चाँद ने उसे शराब पिला दी हो।

गोविन्द खा पीकर ऋपनी पर्दी से चला ऋौर ऋनायास शेख एही में ऋाते-ऋाते ज़ैनव के घर चला गया। उस समय ज़ैनी ऋपने कमरे में खाना खा रही थी ऋौर ऋम्मी उसके पास ही में सो रही थी।

गोविन्द ने कमरे में आकर ज़ैनी को प्यार से छूकर कहा—"मैं गोविन्द हूँ ''डरो नहीं, ''!"

. ज़ैनी ब्रानन्द विभोर होगई। उसने हँसकर 'गोविन्द को सामने वाली खाट पर विठा दिया ब्रोर रोटी का एक दुकड़ा सब्जी के साथ उठाकर गोविन्द के सामनेकर दिया—''लो इसे खालो ! 'तव मैं पूछूँगी कि 'तुम कैसे हो ?''

गोविन्द ने रोटी को मुँह में लेते हुए कहा, 'कुछ नहीं में उत्तरी सिवान के मचान पर जा रहा हूँ—मैं सिर्फ़ यह जानने आया हूँ कि रात को तम लोगों को किसी तरह का डर या भय तो नहीं लगता ?'

"अगर लगता हो तो ?"

गोविन्द ने - मुस्कराकर उत्तर दिया— ''लगेगा कैसे ? 'रात भर तुम्हारे घर पर जो पहरा होता है ! '''

"पहरा ?" जैनी को स्त्राश्चर्य हुन्रा ।

''श्रो ! हो !'' ज़ैनी यह कहकर हँस पड़ी, ''ग्रौर तुम श्रकेले इस समय मचान पर जा रहे हो ?

, हाँ जा रहा हूँ ! . ज़ैनव सो गई क्या ? ?

"हाँ, अभी-अभी सोई है, शैतान आज दो दिनों से लगातार सुमासे खड़ रही है कि बाज़ी ! तुम सुमे दिन को भी क्यों नहीं अपने मचान पर जाने देती ?"

"ज़ैनव सो नई है ?'' नोविन्द ने फिर पूछा । ''हाँ, तो नई है ! 'क्यों ? ''उन्ने साथ ले जाछोगे ?'' जैनी यह कहकर सुस्कराने लगी ।

गोदिन्द शरमा हर तेज़ों ने झॉगन ही झोर सुड़ गया ''' झौर तेज़ चाल से शेख पड़ी हो पार करता हुआ उत्तर की झाम वाली वाग में पहुँच गया।

त्रासमान में इवर-उदर सूरे-भूरे वादलों के दुकड़े थीरे-बोरे नितारों के जनर तैर रहे थे। चाँद, पूरव तरफ़ द्योंटो के सामने तक ब्रा गया था।

गोविन्द जिस समय आधी वाग पार कर रहा था, उसे पीछे कुछ आहट हुई | उसने घूम कर जैसे पीछे देखा, उसे लगा कि कोई शिछे-पीछे आता हुआ एक पेड़ के तास छिए गया है।

गोविन्द ल्लाभर एक कर फिर छागे वड़ा छौर वह जैसे दन भी कदम छागे न दड़ पाया था कि उसने छूमकर देखा कोई पंजो पर दौड़ता हुछा छभी-छभी एक पेड़ के पीछे छिपा है। गोविन्द सहम गया, छौर उसने छपनो लाठी उभाली छौर फिर छागे बढ़ा।

गोविन्द दाग को पार करता हुआ अब स्वयं पेड़ों के पीछे छिप-छिप कर देखने लगा—अब उसने स्पष्ट देख लिया कि कोई गाँव से ही उसके पीछे-भीछे आ रहा है।

गोविन्द तेर्की ने बाज को पार करके परती में नजग होकर खड़ा हो गया और उसने गंभीरतां,सें पुछा—"कौन ?"

कोई उत्तर नहीं । बढ़ती हुई छाया फिर छिसी नजदीक के पेड़ के बोछे छिप गई । गोविन्द घवड़ा गया, उसने जब तक सिवान की छोर मुँह करके साथियों को पुकारना चाहा, तब तक वह पंजो पर दौड़ती हुई सुरत स्राकर गोविन्द से लिपट गई ।

गोविन्द स्राश्चर्य से चीख पड़ा, "ज़ैनब ! स्त्रोह तू तू विन्यं ने ने ने ने नित्र के दामन से इस तरह ख़ामोश होकर लिपट गई थी जैसे धरती पर चाँदनी लिपटी थी, चाँदनीं में रात खो गई थी।

"ज़ैनब यहाँ त् कैसे चली आई १ ' 'त् तो सो रही थी न !"
"सुफे नींद नहीं आती !" ज़ैनब ने धीरे से कहा।
"अच्छा लौट चलो ! "मैं तुफे घर छोड़ आऊँ।"

गोविन्द जितना ही ऋपने दामन से लिपटी हुई ज़ैंनब को छुड़ाते हुए समक्ता रहा था, ज़ैनब उतनी ही गोविन्द में चिपकती जाती थी। ''ऋाखिर कहाँ चलोगी ज़ैनब!''

"मैं तुम्हारे साथ मचान पर चलूँगी ।" बहुत धीरे से ज़ैनब ने कहा।

"वहाँ ठंडक पड़ती है, "तुम भीग जात्रोगी ख्रौर फिर इस कीचड़ में कैसे चलोगी ? चलो मैं तुमे घर छोड़ ख्राऊँ।"

''नहीं मुक्ते श्रकेले घर पर डर लगता है ! मैं तुम्हारे साथ रहूँगी!' जैनब मचल रही थी!

"पगली ! तुम्हारे घर पर तो मैंने डर ही के नाते पहरा लगवा दिया है !"

''मैं ख्वाब में डर जाती हूँ '।''

'वाजी के साथ सोया करो !''

"नहीं मैं विजली के कौंधने से सिहर जाती हूँ "श्रीर जब बादल गर्जता है "तब मैं अकेले रोने लगती हूँ ""।"

गोविन्द थोड़ी देर तक चुप होकर त्रासमान के दौड़ते हुए चाँद को देखने लगा, फिर उसने सुर हरा कर ज़ैनब को देखा और धीरे से कहा, ''ऋच्छा'' नहीं मानती तो चलो !''

ज़ैनव खुशों से पागल हो उठी। गोविन्द से सटी हुई जल्दी से परती को पार करने लगी। इसके बाद कीचड़ श्रौर पानी से भरे हुए धान के खेत श्रा गए।

गोविन्द ने रकते हुए कहा, ''कैसे चलोगी ?…'नेड़ों पर बहुत कीचड़ हैं ! 'श्रगर कहीं फिसली तो ?" '

''नहीं फिसलूँगी, देख लेना ''उँगुलियों को धरती में गड़ाती हुई चलूँगी।"

गोविन्द सुस्करा कर जैसे ही एक कदम त्रागे बढ़ा, वह जैनब को गंभीरता से देखता हुत्रा फिर चुप हो गया ।

"चलो! • • ६क क्यों गए ?" ज़ैनव अपलक गोविन्द की देख रही थी।

"में कठिनाई को तोच रहा हूँ कि चाँदनी रात है ! अपने-अपने मचान से ऐसा न हो कोई हमें देख ले ! और फिर कीचड़ में दो आदिमियों के चलने की आवाज़—रामनाथ, अञ्चुल, प्रताप के दिमाग़ में प्रश्न वनकर सामने आ जाएगी कि—ओ गोविन्द ! जिम्हारे साथ और कीन आ रहा है ? तव वोजों में क्या कहँगा ? मेरा मचान भी तो वीचो-वीच है !"

गोविन्द के साथ ज़ैनव भी चुप हो गई । गोविन्द ने ज़ैनब को स्रव भी समक्ताया—"चलो • • ज़ैनव • • • धर लौट चलो ।"

ज़ैनव ने गोविन्द के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, "तुम तो कुछ नहीं समक्तते ? विकार बी० ए० पास किया है वहस कठिन।ई में क्या रक्खा है • में बताऊँ तरीका ?"

"हाँ बतास्त्रो !" गोविन्द मुस्करा उठा ।

"मुनो, '' 'तुम मुक्ते अपनो गोद में ले लो ! ' 'मैं कितनी हल्की भी तो हूँ ' 'श्रोर' ' जैसे ही इस नालायक चाँद के ऊपर कोई काला सा वादल का दुकड़ा आ विरे' 'तुम मुक्ते मेंड़ से लेकर बढ़ चलो !" "ग्रौर जव चाँद साफ निकल ग्राएगा तो ?"

''तव मुक्ते गोद में लिए हुए मेंड़ पर बैठ जाना · · समके! इसमें · कौन सी बड़ी बात है!''

गोंविन्द को हँसी आगई। वह अपना मुँह वन्द करके खिलखिला कर हँसने लगा। जैनव मुस्करांती हुई चाँद और उसके पास के काले वादल के एक चौड़े दुकड़े को देख रही थी। और च्यामर में उसने प्रसन्नता से कहा, "चलो मुक्ते ले चलो! देखो चाँद काले वादलों में छिप गया!"

जल्दी से गोविन्द ने ज़ैनव को अपनी गोद में उठा लिया और मेंड़ से अपनी मचान की ओर वढ़ने लगा । उसके सामने से चाँदनी से ढके हुए धान के खेतों पर जैसे-जैसे एक छाया की काली परत माग रही थी वैसे-वैसे थोड़ी देर के लिए काले वादलों से बनी हुई काली रात में गोविन्द ज़ैनव को छिपाए हुए भाग रहा था; जैसे लगता था कि काले वादलों के पीछे-पीछे चाँद अपने में अपनी चाँदनी उमेटे हुए भाग रहा है।

ग्रीर जैसे ही चाँद ग्रातमान में साफ़ निकला। गोविन्द जैनव को लिए हुए मेड पर वैठ गया ग्रीर उसके ऊपर फिर दौड़ती हुई चाँदनों की एक तफ़ेद चादर विछ गई।

इस तरह दो बैठकों में, गांविन्द ज़ैनव को लिए हुए अपने मचान के नीचे आगया और उसी दम ज़ैनब को सहारा देकर अपनी ऊँची मचान पर विठा दिया और गांविन्द मचान से नीचे उतरने लगा।

ज़ैनव ने गोविन्द को शेकते हुए पूछा--''नीचे कहाँ जा रहे हो ?"

'पैर धोने जा रहा हूँ ! • कीचड़ लगा है न !''

"नहीं नीचे नत जान्रो !' जैनब ने गोविन्द को मचान पर खांचते हुए कहा, "लान्रो में तुम्हारा पैर अपनी स्रोड़नी से पोछ दूँ !'!

## धरती की आँखें

١

''नहीं • नहीं में एक सिकेन्ड में घी लेता हूँ।"

गोविन्द नीचे उतरने के लिए हट कर रहा था, पर ज़ैनब ने उसे बरवस मचान पर खींच लिया और अपनी ओढ़नी से गोविन्द के कीचड़ से सने हुए पैर को पोंछ दिया।

फिर गोविन्द का होश जाता रहा । वह ज़ैनव को अपने दामन में छिपाए हुए मचान की खाट पर लेट गया ।

गोविन्द ज़ैनव के ख्रोठों के भीतर ख्रपनी जवान डालकर उसके मुँह के ख्रमृत को पीता रहा और दाएँ हाथ से उसकी पतली कमर में न जाने क्या टटोलता रहा । गोविन्द का बायाँ हाथ ज़ैनब के घुघराले वालों में खेल रहा था; और उसके पैर ज़ैनव के मासूम पैरों से लिपटे थे।

फिर चाँद पर एक बहुत बड़ा घना बादल आ्राकर टिक गया श्रोर चाँदनी रात जैसे शरमा कर घूँघट में छिप गई।

सफ़ेद्रचाँदनी काले सुनहरे पर्दे में छिप गई स्त्रौर गोविन्द धीरे से ज़ैनव को ऋपने सीने में लिपटाये हुए ही करवट लेट गया।

श्रव गविन्द का वायाँ हाथ ज़ैनव के सर के नीचे मुलायम तिकिए का काम कर रहा था श्रीर दायाँ किथ गहरे समुन्दर के दो छोरों पर जलते हुए पवित्र चिराग़ की लौ पर फिर रहा था जिसमें असीम प्रकाश था, प्रकृति की श्रसीम गरमी थी, क़ुदरत का जबरदस्त श्राकर्षण था।

यह प्रकाश, यह पवित्र गरमी, यह एक दूसरे में मिल जाने का स्राकष'ण; ज़ैनव स्त्रीर गाेविन्द के लिए पहला था; सबसे नया था; सबसे स्रनजान था। दोनों के रक्त स्रच्चुत थे, दोनों की फूलती हुई सांसों से ज़क्तत की ख़ुशबू स्त्रा रही थी।

दोनो एक दूसरे से मिलते जा रहे थे, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है। दोनों के ऋगु-ऋगु, ज़र्रे-ज़रें एक ं दूसरे में खो गये थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वे इस धरती पर ज़िन्दे हैं। दोनों के रक्त, दो तूफानी समुन्दर की लहरें बनकर एक दूसरे की होगई थीं, लेकिन दोनों को ज्ञान नहीं था कि वे कहाँ हैं ?

प्रकृति जवान होकर अपना कार्य करती जा रही थी और कायनातका ज़र्रा-ज़र्रा चुपके-चुपके मंगल गीत गाता जा रहा था।

चांद बादलों में छिपा हुन्रा नयी फ़सल के वीच, मचान पर दो शरीर न्नौर एक न्नातमा देख रहा था। गाविन्द न्नौर ज़ैनव दोनों एक सुनहरा खनाब देख रहे थे—एक न्नातमा से, एक रक्त के जमे हुए बहुत बड़े पवित्र बूँद से; कि जगतपुर की धरती पर एक नन्हा गुलाव सा मासूम बच्चा खेलेगा • जो न बड़ी पट्टी का होगा; न शेख पट्टी का ! • वह धरती का वच्चा होगा। उसकी जाति धरती होगी, उसका नाम 'न्नाम' होगा—।

धीरे-धीरे चांद पर से काला बादल हट गया श्रीर गेाविन्द ने सर उठा कर देखा,

चाँद मुस्कराता हुआ उसके सर पर आ गया है।

ज़ैनब की आँखें बंद थी। गोविन्द ने उठकर मचान के छप्पर के बीचो-बीच में अपनी उँगली से एक गोल सा सूराख बना दिया, और अब चाँदनी उस गोल सूराख से ठीक ज़ैनब के मुँह पर पड़ रही थी।

ज़ैनव शिथिल होकर मानो कोई सुनहरा ख्वाव देखती हुई सो रही थी। श्रीर उसके चमकते हुए चेहरे पर चाँदनी की पवित्र वर्षा हो रही थी।

गोविन्द मुका हुआ ज़ैनब को देख रहा था। उसकी बंद पलकों के बीच प्रेम का पवित्र संगीत, उसके सुखे हुए ओठों पर अमन्द राग, सुर्ख गालों पर ज़ैनव की शरमाई हुई स्र्रत; बिखरे हुए काले बादलों जैसे वालों में मलय की मन्द-मन्द गित। गोविन्द चाँदनी में भीगती हुई ज़ैनब की खूबस्रती देख रहा था, ज़ैनब की आँखे अब तक बन्द थीं, पर अब उसके ओठों पर धीरे-धीरे मुस्कराहट की किरने फूट रही थीं।

गोविन्द मुका हुन्रा था। जैनव ने उच्छ्यास नरकर अपने दोनों हाथों को करर उठा दिया, और गोविन्द सुरकर कर उसकी उठी हुई बाहुओं में समा गया। अब जैनव, गोविन्द के ओटों के पवित्र अमृत को पी रही थी, और गोविन्द को अपने दामन में जकड़ती जा रही थी। फिर ज़ैनव थक गई। उसके अंग-श्रंग थक गए। उसके हाथ, पैर, सर, ओठ, ऑलों, यहाँ तक कि जिस्म के रक्त का हर एक बूँद थक गया—और वह इतनी हल्की हो गई जैसे फूच की खुशबू।

फिर गांविन्द ने थकी हुई, फूलसी जैनव को अन्ने दानन में लेलिया और धीरे धीरे कहने लगा—"जैनव !…ओ जैनव !! . . कुछ वोलो !! . जैनव !"

ज़ैनव गोविन्द को देख-देखकर केवल मुस्करात रही और गोविन्द धीरे धीरे कह रहा था—"मेरी रानी! ज़ैनव !! • नुम मेरी दूल्हन हो • • मुक्ते देखो : । ''

ज़ैनव ने आँखे खोलीं और अपलक गोविन्द को देखने लगी, फिर चीखकर गोविन्द के सीने में चिपक गई।

"क्या है ज़ैनव ?"

"मुक्ते डर लग रहा है।"ज़ैनव ने वहुत धीरे से कहा। "मेरे दामन में भी ?" गोविन्द ने आरचर्य ते पूछा।

"नहीं, ख्याव में डर रही हूँ कि: 'मैं किस की दूलहन वनूँगी ?' • मुफे कोई डरा रहा है गोविन्द ?" जैनव सस्ती से गोविन्द के सीने में चिपकती जा रही थी, और धीरे-धीरे अपनी कॅपती हुई वाणी में कह रही थी, ''मुफे कोई डरा रहा है गोविन्द !' वड़ी-बड़ी आँखें दिखा-कर कह रहा है 'कि जैनव !' 'तू रोख़ है 'उम्हारा गोविन्द ' न्नहान है 'तुम दोनो जगतपुरी हो !' 'आह ! मुफे कोई डरा रहा है गोविन्द !'

उतके सर को सहला रहा था ऋौर सोच रहा था कि ज़ैनव को ऋनायास डराने वाले दुश्मन का मैं क्या करूँ ?

"मत डरो ज़ैनब! ''गोविन्द ने धीरे से कहा, ''ज़ैनबं मत डरो! ं तुम मेरी लद्मी हो! ं मेरी धरती हो! ं त्रीर एक दिन तुम्हीं ने मुक्तको भी तो कहा था—िक गोविन्द! ं तुम मेरे त्राकाश हो ं ज़ैनब डरो नहीं ं धरती त्रीर त्राकाश बेजात होते हैं, वे एक तत्व के हैं न उसमें से कोई हिन्दू है न, मुसलमान ंदोनों एक हैं ं!"

"लेकिन धरती और त्राकाश ! त्राह गोविन्द !"

"धरती और श्राकाश ! तुम शायद यह सोच रही हो कि दोनो . श्रलग-श्रलग हैं बहुत दूर-दूर हैं । पर मेरी रानी ज़ैनव ! यह दुनिया को घोखा है . धरती पर श्राकाश खड़ा हैं—िबना धरती के श्राकाश का कोई श्रास्तत्व ही नहीं . धरती ही श्राकाश है और दुनिया को दिखाई देने वाला नीला श्राकाश इसी पृथ्वी की छाया है ! . मेरी दूल्हन ज़ैनव ! डरो नहीं . मुस्कराश्रो ! . हैंसकर मुक्ते देखो ! . बिना तुम्हारे मेरा श्रास्तत्व ही नहीं . मैं तुम्हारी श्रात्मा की छाया हूँ . तुम्ही . मेरा सब कुछ हो !"

ज़ैनव खुश होकर इतनी वज़नदार हो गई कि सचमुच जैसे पृथ्वी; अडोल . धरती .।

गोविन्द ने धीरे से ज़ैनब को खाट पर लिटा दिया श्रीर स्वयं मचान की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।

"नीचे मत उतरो गोविन्द !" ज़ैनब ने वैठते हुए कहा।

"श्रमी ऊपर श्राया।"

गोविन्द ने नीचे उतर कर एक धान के पेड़ को तोड़ा श्रीर उसे लिए हुए मचान पर चढ़ श्राया। गोविन्द ने ऊपर मचान के छप्पर वाली स्राख को श्रीर चौड़ा कर दिया श्रीर धान के पेड़ के गर्भ में श्राए हुए . उसके फूल को श्रपनी चुटिकयों में लेलिया। श्रीर फिर ज़ैनब के बिखरे

हुए वालों के बीच उनकी सफेद माँग में उन फूलों के पराग को भर दिया। ज़ैनव सुस्करा उठी। नोचे धरती मगंल गीत गाने लगी; ऊपर आसमान गाने लगा, चाँद अपनी चाँदनी उड़ेलता हुआ मँत्रसुग्ध हो गया।

गोविन्द श्रपनी लच्मी, जैनव को मुहाग लुटा रहा था। उसकी माँग, उसका माथा, उसका श्रापु-श्रापु मुहागन हो गया श्रीर गोविन्द ने धीरे से जैनव की श्रोदनी को उसके शरमाए हुए मुँह तक खींच दिया श्रोर ज़ोर ते श्रपने सीने में चिपका लिया। फिर धीरे-धीरे दुहराने लगा—"श्रव—कमी न डरना ज़ैनव! क्यी न डरना !!"

उसी समय पूरव से राधे ने ऋपने मचान से पुकारा— "गोविन्द भइया !" सो रहे हो ? क्रो गोविन्द भइया !"

गोविन्द ने त्रावाज़ दी-"नहीं जग रहा हूँ, राघे तुम सोत्रो !"

\* \*

थोड़ी सी रात शेप थी। चाँद मुस्कराता हुन्ना पश्चिम चला गया था त्रीर उसकी पूरी रोशनी गोविन्द के मचान पर पड़ने लगी थी। गोविन्द त्रीर ज़ैनव दोनों मचान से उतरे।

गोविन्द ने ज़ैनव को श्रपनी गोद में उठा लिया श्रोर खिली हुई चाँदनी में गोविन्द खेतों को पार करता हुआ उसे बाग के पास परती में उतार दिया।

जिस समय दोनों शेख पट्टी में पहुँचे, उस समय दोनों ने सुना कि वर्डा पट्टी में अब तक कोई वड़ी सभा हो रही है।

ज़ैनब गोविन्द से एक च्र्ण भर के लिए भी अलग होने को तैयार न थी। पर गोविन्द ने ज़ैनब को घर में कर दिया और स्वंय अपने घर चला आया।

\*

प्रातः काल होते ही गोविन्द इन्द्रा बहन के कमरे में पहुँचां श्रीर इन्द्रा

को अभिवादन करते हुए कहा, "बहन ! एक खुशी की बात है। और अपने संसार में उसे पहले तुम्हीं को बताने आया हूँ !"

इन्द्रा ने प्यार से गोविन्द को अपने पास खींच लिया और कहा, "धीरे से मेरे कान में कह दो !"

"वहन ! रात का मैने ज़ैनब से श्रपनी शादी करली !"

"शादो करलो! ''' इन्द्रा को प्रसन्नता युक्त आश्चर्य की सीमा न रही, "इतने चुपके से कैसे और कहाँ की ?''

"उत्तरी सिवान में, अपनी नयी बेलेती के बीच अपने ऊँचे मचान पर!"

"मचान पर ?"

"हाँ मचान पर, चाँदनी की वर्षा में, नये धान के ताजे फूल के सुहाग से मैने उसकी माँग भरी है वहन ! उसके माथे पर फूल के पराग का कुमकुम लगाया है !"

"बहुत ऋच्छे हो गोविन्द !"

यह कह कर इन्द्रा में गोविन्द के उन पविम पाथों को प्यार से चूम लिया ऋौर धीर से कहा, "तुम जगतपुर की ऋात्मा हो! लेकिन तुम मेरी भाभी को क्यों नहीं साथ लाए ?"

"च्मा करना, मैं भूल गया बहन !"

"अच्छा तुम्हारे इस अपूर्व विवाह के उपलच्च में, ग्राज रात को तुम दोनों का मेरे यहाँ प्रीति मोज है जरूर ग्राना। मैं अपनी दूल्हन भाभी को चुपके से बुला लूँगीं मुस्कराग्रो गोविन्द। खूब मुस्कराग्रो में तुमसे यही ग्राशा करती थी। ग्राज रात को मैं ग्राने हाथ से मोजन तैयार करूँगी ग्रीर दूल्हन माभी ग्रीर राजा भाइया को खिलाऊँगी!"

गोविन्द श्रद्धा श्रौर विनय से मुका हुश्रा इन्द्रा बहन के पवित्र चरणों को देख रहा था। इन्द्रा प्रसन्नता से गोविन्द के ऊँचे मस्तक को देख रही थी! इतर्ने में लाल साहब, रानी माँ के साथ गोबिन्द के पिता महेश दत्त जी ने इन्द्रा बहन के कमरे में प्रवेश किया।

गोविन्द ने आश्चर्य से निता जो को देखा। उनकी आँखों में आँस् थे। नोदिन्द ने दोड़कर दिता जो को सम्हालते हुए पूछा, 'क्या है पिता जी?''

नव चुव थे।

गीविन्द ने परेशान होकर फिर पृद्धाः " क्या है पिता जी ? बोलिए!..कुछ दो बताइए!"

''गोविन्द !'' दिता जी का कंठ भर आया था, ''वटा ! हम बड़ी पड़ी की विरादरी से अलग कर दिए गए ! . . . रात की विरादरी की सभा हुई है !''

"रात की!"

नोविन्द चुन होकर सोचने लगा। उसकी अपैसों में बीती हुई रात को पवित्र अनुभूति वरवस छा गई। उसने मुस्कराते हुए पृछा, "किस वात पर हम विरादरी से अलग किए गए हैं निता जी?"

"इसे भी पूछना है !... याद नहीं जिन वातों के ग्राधार पर उस दिन लम्बरदार ने तुम्हारे सामने से परोसी हुई थाली फेंक दी थी !'

"यह श्रापको कैसे मालूम पिता जी ?" नोविन्द बहुत परेशान होन या था। "तुम्हें नहीं मालूम ! ऐसी वार्ते. . मुक्ते जलाने के लिए..उसी दम कही जाती हैं!"

"लेकिन इन वातों से क्या हो सकता है?..'' गोविन्द ने एक हिन्द से वहन इन्द्रा, रानी माँ, लाल माहव और पिता जी को देखते हुए कहा, "मेरे प्रति उनकी दुश्मनी में..उन्हें जो कुछ सूफ रहा है... वे कर रहे हैं! और उन लोगों के अधिकार में जितनी वार्ते होंगी...वे एक न उठा रक्खेंगे...इमके लिए तो हमें तैयार ही रहना है!"

इन्द्रा वहन, रानी माँ ग्रौर लालसाहव तीनों ने गोविन्द का

गोविन्द पिताजी के साथ नीची पृश्ची की पार करता हुआ बड़ी पृश्ची की ख्रोर वढ़ रहा था।

पिता जी ने ऋजीव करुगा से कहा, 'गोविन्द! त्ने मुक्ते कहाँ छोड़ा ? . . इसे भी तो सोचो . . ऋपने खानदान को सोचो . . मुक्ते सोचो . . फिर ऋपने को सोचो . . . ऋपैर . . ।

"ग्रौर क्या पिता जी ? . . उसे भी कह डालिए !"

"श्रौर जो इधर मैने तुम्हारी पहाड़ पुर की शादी तै कर जी थी !... सोचो !...में द्वारका मिश्र से क्या मुँह दिखाऊँगा !"

"श्रापको इन बातों के लिए परेशान होने की श्रावश्यकता ही नहीं पिता जी !..इसमें श्रापको प्रसन्नता होनी चाहिए कि गोविन्द श्रापका नालायक बेटा नहीं!"

''मेरे जीने का सिर्फ़ यही तो भरोसा है बेटा !''

उस समय पिता जी की आँखों से आँसू टपकने लगे और गोविन्द धैर्य्य से उन्हें समकाता जा रहा था।

घर में पहुँचकर गोविन्द ने सूरा दीदी को देखा। दीदी भी बहुत उदास थी। लगता था कि इस घर का सबसे बड़ा श्रिधिकार किसी ने छीन लिया, कोई ऐसी विभूति छिन गई, जिसका कि जगतपुर में सबसे बड़ा महात्स्य था। जो इन जगतपुर वालों के ख्याल में सबसे बड़ा बदला था, सबसे बड़ा दंड था; गोविन्द की सबसे बड़ी हानि थी जिसका कि वह किसी भी तरह समभौता नहीं कर सकता। पर गोविन्द के लिए वह इतनी साधारण बात थी जैसे भूख में कोध लगने पर बच्चे का रो देना।

\* \* \*

सुबह काफ़ी देर में जब ज़ैनव सोकर उठी, तब उसे लगा कि उसके पैर किसी इतने ऊँचे पहाड़ पर चल रहे हैं कि वह बार-वार सिहर उठ रही है। वह एक अजीब तरह भारीपन महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं किसी अज्ञात जगह पर, एक बेनाम तरह का मीठा मीठा दर्द हो रहा है। उसकी दोनों वाहुएँ वार-वार इस तरह फड़क रही थीं कि वह समूचे खूबसूरत कायनात को अपने दामन में कसकर इतनी ज़ोर से दवा ले कि कायनात भी कल रात की तरह मीठे-मीठे दर्द से कराहने लगे।

जैनव का कल रात वाला मीटा दर्द उसके दिल श्रोर श्रात्मा में चिराग जलाए वैटा था, जिसकी वाँकी ख़ुशवृ से वह श्रव तक पागल थी।

श्राज सुवह के मीठे दर्द में खुमार था श्रीर जब जैनव श्रपने पलँग से उठकर श्रागे कृदम बढ़ाने लगी तो उसे ऐसा लगा कि उसे कोई मकमोर रहा है श्रीर वह श्रव गिरी, श्रव गिरी।

ज़ैनव आँगन में आकर खड़ी हो गई और उसके दिल ने कहा कि वह अम्मी के गोद में अपना सर रखकर रात की सारो कहानी प्यार से रो-रोकर कह दे।

ज़ैनवं फिर आँगन से अपने कमरे में भाग आई और शीशे में अपने को देखने लगी। वह कितनी हारी-हारी सी अर्जाव तरह से थकी सी लगती थी। उसकी सफ़ोद माँग में गोविन्द का भरा हुआ सफ़ोद सुहाग अव तक चमक रहा था, उसके माथे पर धान के फूल की सुहाग-विन्दी अब तक अमिट थी। जैनव उसे देखती गई, और उसके माथे की ओढ़नी अनायास उसके मुँह की ओर खिसक आई। उसे लगा कि गोविन्द आ गया। जैनव ने घूमकर देखा। वहाँ कोई न था। उसने फिर अपने को शीशे में देखा—उसकी माँग और माथे का सुहाग अजीव तरह से चमक रहा था। जैनव ने सोचा कि इसे मिटाकर वह अपनी अम्मी के पास जाए। पर उसी च्या जैसे उसके कानों में किसी ने कह दिया हो—"गुनाह न करो जैनव! जगतपुर में सुहाग मिटाया नहीं जाता...!"

ज़ैनब सिहर उठी, फिर शरमा गई। उसने सोचा कि वह अपने सर को ब्रोदनी से ढक करके अम्मी के सामने जाए। पर जैसे फिर किसी की ब्रावाज ब्राई, "गोविन्द से मिले हुए सुहाग को अपनी अम्मी से न छिपा, उसे दिखा दे ज़ैनब! ... तुमे दुआ मिलेगी!"

ज़ैंनब मुस्करा उठी । ऋपने शीशे को उठाकर प्यार से चूम लिया ऋौर दौड़ती हुई कमरे में ऋम्मी से लिपट गई ।

श्रम्मी श्रपने पलँग पर बैठी हुई जामदानी में एक कसीदा बना रही थी। ज़ैनब उनकी गोद में सर रखकर मानो सो गई थी। "क्या है रे ज़ैनव ?" श्रम्मी ने काम बन्द करते पछा।

ज़ैनब चुप थी।

"बोल रे लाड़ली मेरी !" ग्रम्मी ने प्यार से ज़ैनब को देखा ! "ग्रम्मी !...ग्रम्मी ।"

ज़ैनब ने फिर शरम से अपना मुँह अम्मी की गोद में छिपा लिया, श्रौर धीरे-धीरे अनायास उसकी श्राँखों से श्राँस टपकने लगे श्रम्मी ज़ैनब का मुँह अपने हाथों में लेकर देखते ही श्राश्चर्य में पड़ गई— 'अरे ज़ैनव!...तू रो क्यों रही है ? वता क्या वात है बेटी ?''

"अम्मी!. मैं रो कहाँ रही हूँ! मैं तो इतनी ख़ुश हूँ. इतनी ख़ुश .।" ज़ैनब ने आँसुओं को सुखाते हुए मुस्कराकर कहा, "अम्मी. मैंने कल रात को गोविन्द से.।"

ज़ैनव ने फिर सिहरकर अम्मी के आँचल में अपना सर छिपा लिया।
 "अरी!..साफ साफ तो वता..क्या वात..गोविन्द से ?"
 "अम्मी!..में सुहागन हो गई!"

ज़ैंनव ने इतनी तेज़ी से कहा जैसे काले बादलों में छोटी सी बहुत बारीक विजली चमक उठती है। श्रौर यह तेज़ी श्रम्मों के दिल श्रौर दिमाग में इस तरह उतरकर खामोश हो गई जैसे श्रासमान से टूटता हुआ एक तेज़ सितारा फिर श्रासमान में ही छिपकर खामोश हो जाता है। धरती की त्राँखें \* इरप्र

श्रम्मी ने त्त्रण भर में ज़ैनव की माँग में धान के फूलों से भरे हुए सुहाग को देखा, उसके माथे पर एक इतना प्यारा निशान देखा कि श्रम्मी खुशी से पागल हो उठी। श्रम्मी ने ज़ैनव को श्रपने दामन में इतनी ज़ार से चिपकाकर छिपा लिया जैसे नींद में कोई श्रपने प्यारे ख्वाव को चिपका कर भूल जाता है।

ज़ैनव कनिषयों से बहुत दूर देख रही थी श्रीर श्रम्मी उसके विखरे हुए वालों में श्रपना मुँह गड़ाकर धारे-धीरे दुश्रा दे रही थी, ''वेटी..तुभे तेरा श्रासमान मुवारक हो। तुभे तेरा ज़न्नत मुवारक हो!..श्रल्ला पाक! तेरे साथ हों...तेरा...सुनहरा ख्वाव मुवारक हो वेटी! तेरे इस तवारीखी सुहाग को दुश्रा...तुभे श्रीर तेरे गोविन्द को दुश्रा वेटी!'

ज़ैनव ने सामने उठकर देखा, श्रम्मी की श्राँखों से श्राँस् वरस रहे थे; वे श्रनमोल श्राँस् . . ज़ो बेटी के विदा होते समय गाँ के दिल से उमड़ते हैं, वे श्राँस् जो दुश्रा देते हुए, वरसते हैं, वे श्राँस् जो श्रमर मुह्मग का वरदान देते हुए मंगल गीत गा-गाकर वरसते हैं।

अम्मी ने ठउकर सन्दूक से, अपनी जान से प्यारी एक खूबसूरत अँगूठी निकाला और ज़ैनव के दाएँ हाथ बीच की उँगली में पहनाते हुए कहा; ''यह तुम्हारे प्यारे मरहूम अन्वा की पाक निशानी, तुमे मुवारक हो बेटी!''

\* \*

ऊपर का सूरज, पश्चिम की त्रोर काफ़ी ढल चुका था। गोंविन्द का घर विरादरी से वाहर कर दिया गया, गोविन्द क्राजात कर दिया गया; ज़ैनव को इसकी तिल भर चिन्ता न थी। श्रम्मी कुछ चिन्तित सुद्रा में श्रवश्य थीं। जैनव ने श्रम्मी से समसाकर कहा, ''दुश्मनों की वात की परबाह नहीं करनी चाहिए श्रम्मी ! . . . उन्हें यह थाड़े पता है कि गोविन्द ने मुक्तसे शादी कर ली . . यह पता तो जिस दिन इन जगत- पुर वालों को मिलेगा. वे सर पीटकर मर जायँगे। श्रमी यह बात तो हम तुम बाजी, गोविन्द . इन्द्रा बहन, पारो बहन श्रीर किशन भाई ही जानेंगे.। बिरादरी से श्रालग की बात तो दुश्मनी की चीज़ है श्रम्मी!. श्रीर फिर. तो हमारे गोविन्द को इसकी क्या परवाह!.. वह इनकी जात ही में कब था?..न जाने कब का छोड़ चुका था!"

इसी वीच में बाहर से ऋावाज़ ऋाई—"क्या मैं ऋन्दर ऋा सकती हूँ ?"

इन्द्रा की नौकरानी गुलाबा ने ऋाँगन से ही कहना शुरू किया, "वड़ी दीदी ज़ैनव ! ज़ैनव दीदी !..ऋाज राजकुमारी दीदी ने तुम्हें रात को दावत दी है—तुम्हें खाना खाने ज़रूर ऋाना पड़ेगा.. वे ऋाज तुम्हें ऋौर गोविन्द बाबू को खिलाने के लिए ऋपने हाथ से खाना बना रही हैं!"

"सच गुलाबा!" ज़ैनब दौड़कर गुलाबा से लिपट गई, "सच गुलाबा!"

"हाँ. .तैयार रहना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगी !"

यह कहकर गुलाबा इतनी तेज़ी से बाहर भाग गई जैसे इठलाती. हुई हवा का तेज़ भोंका और ज़ैनब दौड़कर भी उसे न पकड़ सकी।

\* \*

पूरव से ब्रासमान में चाँद धीरे-धीरे ऊपर की ब्रोर चढ़ रहा था। इन्द्रा के एकांत कमरे में गोविन्द, ज़ैनव ब्रौर इन्द्रा एक थाली में खाना खाते हुए बैठे थे।

खाना समाप्त होते ही, इन्द्रा ने गोविन्द से कहा, "गोविन्द !.. चार मिनट के लिए चुमा करना. अभी आ रही हूँ !"

इन्द्रा ज़ैनव को लिए हुए कमरे में चली आई और उसने उसके शिलवार और कमीज़ की जगह पर अपनी नयी बनारसी साड़ी और ब्ला-उज़ पहना दिया। और शरमाती हुई ज़ैनब को अपने दामन में चिपका कर उसके भरें मुँह को चूम लिया—"यह मेरी भामी को मेरी भेंट है!" इन्द्रा श्रीर जैनव जब गोदिन्द के कमरे में श्राई, उस समय गोविन्द चुप होकर श्रासमान के सुनहरे चाँद को देख रहा था। इन्द्रा श्रीर जैनव की श्रीर धूमते ही, उसकी श्राँखों में श्राश्चर्य की लहरें दौड़ गई।

ज़ैनव शरमाती हुई, लज्जा श्रीर स्त्रीत्व के भार से सुकी हुई नीचे देख रही थी। गोविन्द ने श्राज ज़ैनव में वह ख़ूबसूरती देखी, जिसमें से वास्तव में किरनें फूट रही थीं, श्राजीव तरह की बेनाम ख़ुशबू निकल रही थी।

गोविन्द, ज़ैनव इन्द्रा, तीनों पास-पास वैठे थे। तीनों मुस्कराते हुए चुप थे। ज़ैनव के सर की सफ़ेद सुहाग रेखा चमक रही थी। उसका माथा, ऊसके ऋँचल के प्रतिविम्ब में इस तरह रोशनी कर रहा था जैसे स्वर्ण कमल पर सूरज की पहली किरन पड़ रही हो।

इन्दा ने प्यार से ज़ैनव का दायाँ हाथ खींचकर अपनी हथेली में दवा लिया और अपनी प्यारी अँगूटी को ज़ैनव की उँगली में पहना दी—

"वह है मेरी भाभी को मेरी निशानी !"

"श्रोर यह साड़ी श्रोर ब्लाउज़ ?" गोविन्द ने पूछा ।

"यह तो मेरी श्रोर से भेंट है।"

तीनों उठकर हँसने लगे और वड़कर सामने से खूबसूरत चाँद को देखने लगे।

"मुमे यह दिन कभी न भूलेगा गोविन्द !" इन्द्रा ने कहा।

'श्रीर मुक्ते कल श्रीर श्राज का चाँद कभी न भूलेगा।" ज़ैनब ने बीच में मुस्कराकर किह दिया। श्रीर सब हँसते हुए फिर से चाँद देखने लगे।

''अच्छा हुआ कल जगतपुर छोड़ने के पहले इतनी बड़ी ख़शी की चीज़ तो देखने को मिल गई।" इन्द्रा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ''तुम दोनों अमर हो . तुम्हारी सब चीज़ें अमर हों!'' "कल ही इलाहाबाद पढ़ने चली जा रही हो ?" ज़ैनब ने चिन्ता से पूछा।

"हाँ कल ही जाना है," इन्द्रा बहन ने मुस्कराकर कहा, "गोविन्द को भी जिल्दी ही इलाहाबाद भेजना!"

ज़ैनब शरमा गई। गोविन्द गंभीर होकर इन्द्रा बहन के पार से अपने एम० ए० के सँकरे पथ को देखने लगा। और दूसरे ही त्रण उसके सामने जगतपुर की नयी खेती लहरा उठी। उसने बात को वदलते हुए पूछा, "इन्द्रा बहन!..तुम्हारी तिलकहरा वाली शादी के बारे में क्या तै हुआ। ?"

"शादी तै हो गई है, गोविन्द !" इन्द्रा ने शरमाते हुए कहा। श्रव ज़ैनव में हृदय की हँसी फूट पड़ी श्रीर उसने भी इन्द्रा वहन को लजाते हुए कहा, "तब तो बहुत श्रच्छा हुश्रा तब मैं उनके

सामने तुम्हें अञ्चल्ला सा शिलबार और कुर्ती पहनाऊँगी!"

श्रासमान में चाँद काफ़ी ऊँचे चढ़ श्राया। ज़ैनब फ़िर श्रपने शिलवार श्रीर श्रोढ़नी में हो गई, ठीक उस रात की ज़ैनब की तरह जब वह पहले-पहले टीले के उस खंडहर में गोविन्द से मिली थी। इस तरह ज़ैनब फिर एक मामूमी लड़की हो गई श्रीर जिसके क़दमों में बाद-शाहियत गुलाम बनकर सिज़दा दे रही थी।

गोविन्द जैनब के साथ कमरे के बाहर मुड़ ही रहा था कि इन्द्रा बहन ने पुकार कर कहा, "गोविन्द ! कमसे कम पञ्चीस जुलाई तक इलाहाबाद ज़रूर पहुँच जाना ।" गोविन्द दरवाज़े से लौट आया, और उसने अजीब गंभीरता से कहा, "ज़रूर पहुँचने की कोशिश करूँगा बहन !.. इल्लाहाबाद से पत्र देना..।"

गोविन्द त्रीर ज़ैनव दोनों रात की चाँदनी में खो गए । इन्द्रा वहन बहुत दूर से उन दोनों को देख रही थी।

उत रात को जब तारामती लौटकर अपने महल में आई तो उसे लग रहा था कि उसका आज फिर से एक नया जन्म हुआ है। पहले की तारामती रात को मर गई और तान को एक नयी आत्मा मिली है। इस आत्मा में गोबिन्द का दर्शन भर गया है। उन रात को 'धन्ती ने उसे एक नया संगीत सुनादा है। और उसने आज इस धरतो पर एक इतने बड़े मनुष्य को देखा है जिसे उसने इसके पूर्व कभी नहीं देखा था।

रात भर तारामती को नींद नहीं ब्राई। उसकी ब्रांग्लों में सब्बो की करुणा की सजीव कहानी एक दहकते हुए अंगोरे की तरह जल रही.थी, श्रीर तारामती अपने महल में, पलँग पर छटपटा रही थीं ! उसे लगता था कि उसके सामने, स्वर्ग से उतरकर मन्त्री उसे समभा रही थी-कि देख लिया न तारा ! \* \* कौन देवता है कौन राज्ञ्स ? .... तुम्हारा भाई जगतपुर की ख्रत्मा में सरासर क्रूट श्रीर एक फसाद के श्राधार पर कितनी वड़ी लड़ाई खड़ी किए हुए हैं! कितनी मासूम लड़कियों को वर्वाद करके उनकी जानें ले ली हैं; उनमें से एक वेकसूर में भी हूँ ! • • • दूसरी खोर मेरे भाइयों को देख ! सुक ऐसी प्यारी वहन के दर्दनाक ख़ून का वदला • • • उन्होंने तुम्हें दया के सिंहासन पर विठाकर चुमा से लिया है। व तुमसे मेरी बुरी मोत का इंच-इंच वदला चुका सकते थे .... पर वे राज्ञ नहीं थे; वे देवता हैं,देवता ... जगतपुर की धरती के देवता ! ... तारामती, तू इस पाप के राज-महल में ग्रागक्यों नहीं लगा देती ? श्रीर पागल होकर क्यों नहीं सच्चाई को लिए चिल्लाती फिरती कि-मैंने देखा है, मुक्ते मालूम है "मेरे राजमहल के बखार से रवी की फ़सल के लिए 🔏 जानबूक्त कर बीज ख़राब दिया गया था। सब्बो की मौत राज़ंकुमार विजय मेरे भाई ने की है!"

रात के सन्नाटे में तारामती अपने कमरे में चीख उठी। श्रीर जव राजकुमार विजय, राजा शिवप्रसाद वगैरह उसके पास श्राएं तब तक तारामती को होश न था! उसकी श्राँखों से सतत श्राँसू बरस रहे थे श्रीर उसे देखने से लगता था कि कोई उसका गला धोंट रहा है।

सुबह होते ही जब राजा का जगतपुर राजमहल में तारामती को देखने आया, तब सब ने कहा—िक हो न हो यह राजकुमारी पर भी किसी देवता का कोप है!

लेकिन राजमहल में प्रश्न छिड़ा था कि राजा की श्रोर से कोई देवता क्यों श्रप्रसन्न होगा ? श्रीर इस तरह से लोग किसी भी निर्णय पर नहीं श्रापा रहे थे। सब परेशान थे।

\* \*

दोपहर का सभय था। तारामती की मनोदशा श्रव तक ठीक नहीं थी। उसके कमरे में विजय, बहादुरसिंह, राजा शिवप्रसाद, बद्री पांडे श्रादि बैठे थे, तारामती को लगता था कि वह श्रव तक सब्बो की कहानी की श्राग से जलाई जा रही है। उस रात की घटना, गोविन्द का श्राकाश से भी ऊँचा व्यक्तित्व उसे समक्ता रहा था कि तारामती! मरना श्रीर जीना सीखां! '''रंगीनियों की दुनिया में कीड़ों की तरह श्रपने स्वार्थ में रेंग रेंग कर मरना ठीक नहीं 'त् ''पापों के उस राजमहल में रह रही है जिसमें से कभी बदब निकलने लगेगी।

"तारा ! • • वया है बेटी ! '' पिता जी ने पूछा ।

"पिता जी ! मेरा गला धुट रहा है ! लगता है कि ' सब्बो " मुक्ते डरा रही है अबह ! उसको मौत पिता जी !"

तारामती की आँखों से फिर आँस् वरस पड़े और इधर सब घबड़ा उठे। "यहं क्या वक रही हो, नारा !" विजय ने गंभीरता से कहा, "ख़बरदार ऐसी चीज़ फिर ज़बान पर न लाना !"

राजा साहब ने बीच ही में टोंकते हुए कहा, "नहीं विजय ! "
तू इस तरह क्यों तारा पर क्रोध कर न्हा है ? " वह नाइन थोंड़े
है कि ऐसी बात वह सबसे कहती किरेनी ?"

राजा साहव ने किर तारा को प्यार करते हुए पूछा, "बेटी तारा " उत रात को तूराजमहत्त में बहुत देर से आई थी, " रोनी के किनारे कहीं 'मुद्रावाट पर तो नहीं गई थी ? 'कुछ तूने बताया नहीं ?"

तारामती की इच्छा हुई कि वह उस रात की जन्म-मरण की वटना चवके नामने रख दे और पूछे कि कहाँ है जगतपुर का राज्ञत ? कौन है : इस घरतो का दुश्मन ? : • लेकिन तारामती की भावनाएँ, आँसू वनकर फिर वह गईं।

सव पूछते रहे लेकिन तारामती चुप होकर उन दो रातों को सोचती रही—एक उस रात को जब उसने अपने हाथों से अपने राजमहल का पूर्वी, गुप्त-द्वार खोला था और उस दरवाज़े ते किसी बेदर्द, बहशी के हाथों से मारी हुई, घायल सब्बों लड़खड़ाती हुई रोनी की ओर भागी थी। दूसरी उस रात को, जब रोनी के किनारे उसे अकेले में किशन ने पकड़ा था, अपनी प्रतिहिंसा की आग में उसे कंचे पर लिए हुए अपने घर की ओर भागा था और उस समय गोविन्द उसकों रहा करता हुआ। किशन को कितनी बड़ी सज़ा दे रहा था!

श्रंत में बहुत पूछने पर भी जब तारामती ने कुछ नहीं जबाब दिया श्रोर लोग फिर श्रव रोनी के किनारे पूजा करने की तैयारो करने की बात पक्की करने लगे; उस समय तारा श्रपने पलँग से दौड़कर राजा के गले लिपट गई श्रोर रोती हुई कहने लगी, "राजा, पिता जी! "गोविन्द से ज्ञा माँग लीजिए! "महया को समका

फा० २१

दीजिए : गोविन्द त्तमा कर देगा ! · · · सब बाते खत्म हो ज़ायँगी, पिता जी ! ' '

यह सुनते ही सब के पाँच तले की धरती कॅंप गई।

राजा शिवप्रसाद कॅंप गए। जानकीदास, दीवानिसंह, बहादुरसिंह डर से चुप हो गए। विजय को ऐसा लगां कि उसके सुरिच्चित राजमहल में कोई डाकू घुस आया और उसने अभी-अभी राजकुमार के ज़बर-दस्त जगतपुरी मोर्चे पर चोट की हो।

विजय की ऋगँखों में कोध की ज्वाला फूट पड़ी। उसने उसी च्या बहुत तेज़ी में कहा,

"यह सब वेईमान गोविन्द की करामात है...उसी ने इसे बरग्-लाया है। मैं उसके ज़हर को जानता हूँ।"

''भइया! तुम ग़लत सोचते हो!'' तारामती जैसे होश में श्रा गई थी।

"मैं अपनी सीमा में ही रहूँगी "लेकिन मैंने एक सच्चा रास्ता। बताया ""।"

यह कहकर तारामती एकाएक खामोश हो गई। श्रीर फिर श्रपने पलँग पर गिर पड़ी।

\* \*

इस तरह तारामती एक ऐसे भवँर में पड़ी थी कि जिसका कोई किनारा न था। वह कुछ इस तरह का स्वप्न देखने लगी थी कि जिसमें न भाव थे, न कोई निश्चित रंग, बल्कि वे स्वप्न कुछ ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी, तिछीं-सीधी रेखाओं से वनकर उसके सामने आते थे कि वह हैरान रहने लगी थी।

गुप्त रूप से राजकुमार विजय उन पर नियंत्रण रखने लगा था। लेकिन तारामती को इसका पता न था, वह राजमहल में इस तरह खामोश, चुप रहने लगी थी कि लगता था उसके दिल में किनी तरह का दर्द उठने लगा है; जिसही दवा केवल खामोशी थी।

कई दिन बीत गए, तारामती की मनः स्थिति चिन्तित हो गई: फिर राजा, राजकुमार ने यह निश्चित किया कि अगर गोबिन्द इस वर्ष इलाहाबाद युनिवर्तिटी में प्रवेश कर लेना है, तो तारामती की पड़ाई इस साल रोक दी जाय, या कहीं और पड़ने को भेज दी जाय।

लेकिन राजा को सबसे अधिक चिन्ता तारा देशी हँउने खेलने वाली लड़की को एकाएक चुन, गंभीर पाने में थी। और राजकुमार को अन्य किसी बात की नहीं, सिर्फ गोविन्द और जैनव की दुरमनी की चिन्ता थी। अपनी उस जीव की चिन्ता थी, जिसके आधार पर कुकेदारी छिन जाने पर जगतपुर पर अपना शासन जमाए रक्लेगा और जगतपुर की पैदाबार, जगतपुर की मोली आत्माओं से अपने अच्छे दिन काटता रहेगा।

लेकिन उनमें से यह किसी को पता न था कि तारानती ने एक आँधेरी रात को इतना बड़ा आकाश देखा है कि जिनमें हर चए पवित्र चाँदनी ही चाँदनी रहती है। उसने एक ऐसा अनुनन हर देखा है कि जिसने उसकी आत्मा में एक ऐसा संगीत भर दिया है कि अब वह वोल नहीं पाती। लगता है कि वह हर च्एा, प्रति पल दो समानान्तर ख्वाब देखा करती है—एक शोले की तरह दहकता हुआ सब्बों का ख्वाब, जो तड़पते हुए आसुओं से इतना भींगा रहता है कि धरती भीं रो पड़ती है। दूसरा ख्वाब गोविन्द और किशन का, जो हिमगिरि की तरह इतना ऊँचा और रोशनी लिए हुए है कि उसकी आँखें मुँद जाती हैं, उस ा है। उसे लगता है कि किची फूल की खुरा की वारीक रेखा पर गोविन्द थका हुआ कहीं भागता जा रहा है, और

उत्तका भाई विजय उस खुशबूदार रेखा पर बदबू डाल रहा है। तारामती रोबिन्द के पीछे दौड़ने के लिए कहीं दूर से छटपटा रही है।

\* \*

नीलवन में शाम होने को थी। राजकुमार विजय के साथ तीन श्रीर सार्था थ—एक वहादुर सिंह, दूसरे भेरिया बाबू के मँभले लड़के; विजय के विच ीं-जीवन के साथी, तीमरे उत्तमपुर महन्त के भान्जे जिन्होंने श्रवी कुछ ही महीने हुए, बेनवाट में शराब का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला था, श्रीर इनी प्रकाश को लेकर ये जगतपुर राजा की राय देने श्राए थे कि तालुकदेशरी टूट जाने के पहले ही हर राजा श्रीर श्रन्छे नश्रन्छे तालुकदेशरों को चाहिए कि वे श्रपनी वर्तमान पूँजी से एक वड़ी से बड़ी शराब की फैक्ट्री खोल लें, ताकि कम से कम राज्य की रियाया, नौकर-चाकर, मज़दूर श्राद उनके पंजे में तो रहें। दिन भर कमाएँ श्रीर शाम को कमाई का चौथाई राजा को मेंट देते जायँ श्रीर जब पैसा न हो, तब कर्ज़ पर, सूद पर, श्रीर कुछ पर। इस तरह भारत के राजे, तालुकदेशरों की एमदारी, उनके सारे श्राराम कहीं जा नहीं सकते। उनका कहना था कि श्रमेरिका के एक बहुत बड़े व्यवसायी ने उन्हें इस श्रमूल्य तरीके को बताया था।

हाँ, तो नीलवन में शाम होने वाली थी। विजय के हाथ में बन्दूक़ थी। बहादुर सिंह के हाथ में दो-दो शिकार की हुई लाल शर चिड़ियाँ थीं। केरिया बाबू के मँक्तले लड़के, अजीत सिंह के हाथ में एक चमड़े का बैग था ज़िसमें शराब की तीन खाली बोतलें थीं। महन्त के मान्जे मुरारी दास के हाथ में केमरा था।

चारों साथी बातें करते हुए नीलवन के किनारे आ गए थे और रोनी के ऊँचे कगार से जगतपुर को देख रहे थे।

उस दिन का सूरज जगतपुर के टीले के पीछे छिपने लगा था श्रीर ये चारो साथी रोनी के कगार पर बैठकर गोविन्द, ज़ैनब श्रीर इन्द्रा की वार्ते करने लगे थे। विजय ने गंभीरता से ा, "मैं तो अब यह सोच रहा हूँ कि ज़ैनव के ऊपर एक चाल और नर्ंं!"

"वह कैसी" नव उत्सुक हो गए।

"यह कि मैं गोविन्द और जैनव के मामने इनकी प्रार्थना करूँ कि मैं जैनव को अपनी धर्म-प्रकी बनाने को तैपार हूँ। एके प्रकीन है, गोविन्द मान जायगा; क्योंकि आखिर वह वेचारा कव तक उसके नाथ रहेगा—िकर क्या कहने हैं! अपनी सारी ख़िश्याँ पूरी करूँ गा और एक दिन चुक्के से उन बदमाश को कुत्तों से नुचवा दूँ गा 'ी'

"रिकीम तो बहुत ऋच्छो है !"तब ने तमर्थन किया :

विजय गर्व से रोनी के कगार पर खड़ा होकर ोनी में तेजी से पत्थर फेंकना जाता था और कोब से कहता जाता , ''सुफे उस बदमाश ज़ैनव के दोनों तीखें चाँटे याद हैं! ''ं उने नेरी-जो बेहजाती की है, इतके बदले में मैं जितना भी खूँखार को न हो जाऊँ थोड़ा है।"

जिब समय राना पार करके ये चारो व्यक्ति जनसार के उत्तरी सिवान पर पहुँचे — उनको आँखें खुनो रह गई। जग ्र की अपूर्व नयी फ़रज माना हँ। ता हुई विजय के गले से जिप्ट गई और उनके गले को देशोचता हुई कहने लगी, सुभे देखने आए हैं! परती के दुश्मन! सुभे देखों, और अपनी छाती को चोर डाजी!

सुनहरा धूनिज साम होता जा रही थो और नयो क्रांत के योच से चजता हुआ विजय का दिल बुक्तते हुए अंगारे की पाह काला पड़ता जा रहा था।

उमने दूर से देखा, गोविन्द एक खेत की मेंड पर, धान के कुछ लम्बे-नम्बे पेड़ निए हुए खड़ा है और उसके पास ही जगतपुर की कई लड़कियाँ—नीरी, रूपा, जसुना, गंगा, नैना, ग्रामफ गुतशन, शीरी वगैरह मुक-मुक कर खेत से डौरा (एक घास) के रेड़ उखाड़ रहीं थीं।

यह लम्बा-सा खेत जगतपुर की एक श्रंधी विधवा, राधा का खेत था, जो निःसहाय होने के कारण दो वर्षों से नहीं बोया जाता था। इस साल इसे गोविन्द ने बोवाया है श्रौर श्राज इसकी श्राख़िरी निकाई हो रही थी।

गोधूली बेला थी। अवतक लड़िकयाँ धीरे-धीरे गाती हुई, मुक-मुक कर वास बीन रहीं थीं, गोविन्द मेड़ पर मानो रत्ता में खड़ा था, उसके पास अंधी राधा धीरे-धीरे गाती हुई बैठी थी—

"ग्राज हमरी अटरिया हो रामा सुगनवा के बोल !"

विजय विल्कुल पास आ गया था और गोविन्द से आँखें मिलते ही, उसने नम्रता से कहा,

"गोविन्द! तुम्हें तुम्हारी नयी फ़तल के लिए बधाई!"

''धन्यवाद !"

गोविन्द ने घीरे से कहा। खेत में भुकी हुई सब लड़कियाँ डर से खड़ी हो गईं, श्रीर सब दौड़कर गोविन्द के समीप श्रा गई। राधा श्रव तक गाती जा रही थी!"

"मैं आज तुमसे एक प्रार्थमा करना चाहता हूँ, गोविन्द !" "शौक से कीजिए!"

"मेंने सोचा है कि ज़ैनब को आर्य समाज से हिन्दू बनाकर शादी करलूँ और जगतपुर में सिन्ध हो जाय क्योंकि ं जगतपुर मेरी प्रजा है और मैं प्रजा-पालक हूँ ं मैं—सोचता हूँ कि अब ज़ैनब की कहीं शादी न हो सकेगी! श्रीर तुम कव तक उसका साथ दे सकोगे ?"

''बहुत ऊँचा ख्याल है आपका !''

गोविन्द ने मुस्करा कर कहा, अर्रीर अपने किनारे खेतों में खड़ी हुई बहनों को देखा। राधा चुप होकर धीरे-धीरे राम-राम कहने लगी थी।

''लगता है कि यह कोई आपकी बहुत बड़ी स्कीम है, इसमें काफ़ी दिमाग लगाया होगा !" गोविन्द के व्यंग से विजय तिलसिला कर रह गया। उसने फिर कहा, 'तो क्या तुम जैनव का हमेशा साथ दे सकोगे ?"

"जी हाँ, आपने जब उस बेचारी के साथ एक बार मेरा इतना बड़ा मंबंध जोड़ दिया कि आज जरतपुर में क्या मे क्या हो राया। मैं आज कुजात हुआ। और उनकी बेइन्ज़दी से आपको अनीम प्रमन्नता मिली ''फिर मैं जन्म भर उससे किस तरह आलग हो सकूँगा!"

"ग्रौर श्रगर ताकृत से, जैनव को छीन कर नहल में वंद कर लिया जाय तो ?" बहादुर सिंह ने क्रोप से कहा।

''तव रावण की स्वर्ण-नगरी की तरह तुम्हारा वार्वों का नावमहत्त जल उठेगा ''श्रोर' ।''

"ग्रीर क्या ?"विजय ने कड़े स्वर में ग्रामी बन्दृक की ग्रीर देखते हुए पूछा ।

'श्रीर यही कि तुम मुक्ते श्रामी वन्दूक न दिखाओ, नहीं तो जगतपुर में एक साथ इतने हथियार उठ जायँगे कि दुम्हारा इतिहास मिट जॉयगा। याद रखना जैनव जगतपुर की नित्र श्रामा है वह मेरी लक्षी है, श्रीर मैं उसका रक्षक हूँ ।''

गोविन्द आवेश में आ गया था, उनके ओंठ कॅपने लगे थे। वह बहुत कुछ कह देना चाहता था। उनी ममय गाँव की ओर से, खेतों से पागलों की तरह दौड़ती हुई जैनव की पुकार की एक चीखा आई। सब उधर देखने लगे। जगतपुर की सब खड़ी हुई लड़िक्यों दौड़कर जैनव को सम्हालने लगीं।

लेकिन ज़ैनव उसी बेग में दौड़ती हुई गोविन्द से लिपट गई और उसके दोनों हाथों को ज़ोर से पकड़ कर वहाँ से हट चलने के लिए मचल उठी।

शाम काली होने लगी थी, श्रीर इस पर दो-चार सितारों की सफ़ेद मुस्करहट की छाया पड़ने लगी थी। ज़ैनब गोविन्द, श्रंधी राधा को सहारा दिए हुए जगतपुर की श्रोर बढ़ने लगे थे। सब लड़िकयाँ गोविन्द से उन चारो व्यक्तियों की न जाने कितने उलाहनों को सामने रखने लगीं थीं—

"कि वह जो काला चश्मा वाला हाथों में गठरी लिए हुए था वह बहुत बड़ा पापी है! उसने मेरी सखी पद्मा श्रीर सीता को वर्बाद किया है!"

"श्रौर जो वह हाथों में छोटा सा बकस लिए था वह बड़ा भारी राज्ञ है ' उसने एक मरतवा मेरी सहेली गुल को बहुत मारा था '।''

"और वह जो हाथों में चिड़ियाँ लिए था वह तो बहुत बड़ा वहशी है, 'उसी ने तो 'सब्बो' को पकड़ा था और राजमहल में बंद कराया था!"

इस तरह से गोविन्द के सामने च्रा भर में इती तड़पती हुई शोलों की कहानियाँ बिछ गई कि उसे लगने लगा कि उसकी श्राँखों पीड़ा से मुँद गई हैं • जगतपुर पर काला पर्दा पड़ गया है, उसका रास्ता भी उसे—कराहता हुश्रा श्रपनी मौन कहानियाँ मुना रहा है। इलाहाबाद से इन्द्रा वहन के पत्र से सूचना मिली कि यहाँ एम॰ ए॰ इतिहास में गोविन्द का प्रवेश हो गया है ऋौर उसे शीव से शीव इलाहाबाद पहुँचना है।

यह पत्र गोदिन्द को उस समय मिला, जब दह किशन, पारो, सूरा, अब्दुल, मोहन, प्रताप को साथ लिए हुए जगतपुर के दिक्टनी निवान से धूमता हुआ टीले के पश्चिम आया था और एकाएक आतमान में काले, वर्षा के बादल छा जाने से वह सब के साथ टीइकर दिक्यिनी सिवान में भाग आया था, और वह जल्दी से जैनव ने ऊँचे नचार के नीचे खड़ा हो गया था।

एकाएक तगड़ी वर्षा होने लगी। अञ्चुल, मोहन, प्रताप अ ने-अपने मचान में भाग गए थे। ज़ैनव के मचान के नांचे गोहिन्द, किशन, पारो और सूरा दीदी खड़ी थीं।

हवा रक गई थी श्रौर वरसते हुए बादल धरती के नर्माप श्राकर गरज रहे थे। धीरे-धीरे बिजली कौंध रही थी। दोग्हर के दिन की जगह पर लगता था, शाम हो गई है।

उसी समय गोविन्द को लगा कि कहीं से जैनव वहुत ज़ोर-ज़ोर से पुकार रही है! गोविन्द और पारो भाभी ने जर्ल्दा से मचान पर चढ़कर चारों ख्रोर देखा। कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आवाज फिर आई! गोविन्द आश्चर्य से गाँव की ख्रोर देख रहा था उसी नमय ज़ैनव तूफ़ानी बारिस में दौड़ती हुई, एक ज्वार के खेत से वाहर दिखाई पड़ी। उसके सर की ख्रोढ़नी सिर्फ उसके दाएँ हाथ में लिपटी थी। तुफ़ानी वारिस में जैसे वह पागल होकर कहीं भाग रही थी।

गोविन्द उसी च्चण, ज़ैनब के उतने ऊँचे मचान से नीचें क्र्र पड़ा और एक साँस में दौड़ता हुआ ज़ैनब से लिपट गया।

गोविन्द ने अपनी आधी भींगी हुई कमीज़ से ज़ैनब के सीने को ढक दिया। मचान के नीचे आति ही ज़ैनब ने गोविन्द की ओर, ओढ़नी से लिपटे हुए दाँए हाथ को बढ़ा दिया और वह जाड़े से काँपती हुई, दिल से हँसने लगी,

"गोविन्द लो! ••देखो •• इलाहाबाद से तुम्हारा खत आया है।"

गोविन्द ज़ैनव के, इतनी भयानक बारिस में, ऐसी मामूली वात के लिए यहाँ तक दौड़ने पर, बुरी तरह बिगड़ रहा था और उसकी ख्रोड़नी से बीसों पर्त में ढँका हुआ ख़त ढूढ़ने लगा।

ज़ैनब भींगी हुई, हँस रही थी। पारो, सूरा, किशन सब उसके बचपने पर तरस खा-खाकर खुश हो रहे थे।

ऐसी हालत में गोविन्द को, ज़ैनब द्वारा वह हलाहाबाद का खूबस्रत खत मिला था। जिसका मूल्य ज़ैनव के लिए उतना था जितना गोविन्द का प्यार, फिर चाहे वारिश हो, चाहे त्फान; वह गोविन्द की खुशी ज़ैनव की खुशी थी। श्रौर उस तक सब से पहले पहुँचकर, उसकी खुशी को देखना; सिर्फ ज़ैनव का श्रिधकार था।

\* \*

दूसरी रात के सन्नाटे में, गोविन्द इलाहाबाद का सुनहरा ख्वाव देखता हुन्ना से रहा था, कि उसका जगतपुर न्नानन्द से है। उसकी नयी खेती पूर्ण सफलता पर है, ज़ैनव, किशन, पारो, सूरा, जैनी, पिताजी वगैरह ख़ैरियत से हैं। वह यूनिवर्सिटी रोड से चलता हुन्ना इतिहास विभाग में पहुँच रहा है न्नोर पढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी क्लाक टावर से घड़ी की मीठी-मीठी न्नाज उसके सोते हुए कानों में न्नमृत की वर्षा कर रही है।

श्री उस सोती हुई रात में श्रकेली जैनव ख्वाव देख रही थी कि जगतपुर की नयी फ़सल न्वेरियत में तैयार हो गई। उसका ख़त पाते ही गोविन्द इलाहाबाद से घर लॉट रहा है! फ़सल, श्रपूर्व धूमने कटती है, जगतपुर श्रमाज से यह जाता है, श्रीर-श्रीर "जैनव, गोविन्द के घर जा रही है. "बूल्हन बनकर, सीनह कहारों की उन्हा गानकी में वैठकर "जैनी बाजी की श्रीन्वें ठीक हो गई। चह रोख उही से जैनव को श्रमनी प्यारी विदाई दे रही है। उनकी श्रीन्वें की नदी रोजनी से उसकी दुशा की नयी ख़ुराबू निकल गही है जिनने जगतपुर संगत-गीत रहा है।

श्रीर राजकुमार विजय श्राने महत्त में छोता हुन्दा एक खगद देख रहा था कि गोविन्द इलाहाबाद चला गया। जगतपुर मर श्रव उपकी श्रावाज़ का राज्य है। जैनव के नृते दर में पुनकर एह शोरी हुड़े जैनव को श्रपने राजमहल में उठा ले जाता है श्रीर उमे नदा के लिए गायब कर देता है।

श्रीद्र उस सूनी रात में गाविन्द का क्षेत्र ज्यातपुर श्रामी ख़ामोशां में सोता हुआ एक सुनहरा ख्वाव देख रहा था कि "वह नयी फ़सल के श्रव्य से अपना घर भर रहा है "ज़मीदारी ट्रंट नई" जगतपुर की घरती जगतपुरवालों की हो गई" राजा का श्रामाध सिद्ध हुआ ं राजा दोपी होकर ं उनके सामने दया की भीख माँग रहा है। गोविन्द "ज़ैनव के साथ टीले पर खड़ा होकर "उन्हें ज़मा कर रहा है। फिर वे धरती की ख़ुशी मना रहे हैं, 'वड़े-वड़े उत्तव कर रहे हैं उन्हें कितनी ख़ुशियाँ एक साथ मिली हैं वे कितनी ख़ुशियाँ मनाएँ।

श्रीर शेष जगतपुर, राजा का जगतपुर ख्वाव देख रहा था कि जगतपुर की नयी खेती नष्ट हो गई उनके राजा की जीत हुई है, उन्हें बड़े से बड़े इनाम मिल रहे हैं 'जगतपुर को कड़ी-कड़ी सज़ाएँ मिल रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं।

इस तरह से दूसरी रात को समूचा जगतपुर सीता हुआं अपना-अपना ख्वाब देख रहा था और इन सब ख्वाबों के ऊपर उस रात को जगतपुर की धरती का टीला भी जगता हुआ सुनहरा स्वम देख रहा था, जिसमें अठारह सी सत्तावन के जगतपुर की मुस्कराहट थी, जिसमें उन दो मन्दिर और मस्जिद के खंडहरों की एक आत्मा का शाश्वत संगीत था।

\* \*

गोविन्द स्रपना ख्वाब देखता हुन्ना, जग गया। स्रौर उसे लगा कि उसका मचान धीरे-धीरे हिल रहा है। उसने मचान से ही स्रब्दुल को स्रावाज़ लगाई स्रौर उसको जागता हुन्ना पाकर वह मचान से नीचे उतरा। उसने देखा सुबह होने में स्रव थोड़ी सी रात बाक़ी है। गोविन्द रोनी की दिशा में गाँव की स्रोर बढ़ने लगा।

गाँव के समीप त्राते ही, गोविन्द एकाएक रुक गया। कोई त्रौरतः त्राजीव करुणा से गा रही थी—

'सासु मोरी कहली बॅंक्सिनियाँ, ननद— वज बासिन हों। रामा जिनके मैं वारी रे बिक्राई ऊही घर से— निकासलिन हो।

सगरा से चलिल बँमानिया जंगल— विच स्रावेलि हो।

धरती तूहीं सरन श्रव दिहुत ती— वँिक्तिनिया नाम छूटत हो।

जहँवा से त् अइल् उलटि तहवाँ जावहु— तुमहुं नहि राखब हो।

बाँिकिन तोहरा के रखले हमहुँ— होखूबि ऊसर हो।'' इसक्तरह का करुण गीन धीरे-धीरे रुक गया। गोविन्द मंत्रमुख होकर उत धरती पर खड़ा था, जिन धरती पर बैठकर वह वाँकिन रो रही थी और धरती से उनको शरण में रूख लेने की प्रार्थना कर रही थी।

गोविन्द उस धरती पर चुर खड़ा था जिसकी शरण संसार से ठोकर खाकर, संसार की उपन्ना सहकर, वह वाँकिन खाई थी खाँर बेचारी वहाँ से भी भगा दी गई। इस उदार धरती नाँ ने भी उसे दुकरा दिया था।

गोविन्द की आँखों में आँसू उभड़ आए और उसने पूरव को ओन देखा, रात बीत चुकी थी। स्वर्ण विहान होने को था।

वह धीरे-धीरे रोनी की खोर वड़ने लगा। चलते-चलते उनकी हिण्ट राजमहल की छोर गई। ऊँचे कोठे पर एक किनारे के कमरे का दरवाज़ा खुला था, उसमें तेज़ रोशनी हो रही थी छौर दरवाज़े पर कोई चिन्ता से थकी हुई अपनी खामोश निगाहों ने अपलक गोविन्द की छोर देख रही थी।

लेकिन गोविन्द रोनी के कगार के समीप पहुँच रहा था और उसके एक समतल बाट की ओर बढ़ने लगा था। उसी समय उनने दाई ओर देखा—तारा अपनी अपूर्व उदानी में गोविन्द की ओर बढ़ती आ रही है।

गोविन्द, खड़ा हो गया ग्रौर उसने पहले ही तारा का ग्रिनिवादन करते हुए पूछा, ''श्ररे, ग्राप इलाहावाद पड़ने नहीं गई' ?''

''उस रात को मेरा नया जन्म हुआ है • इसलिए नए जन्म में फिर नए ढंग से पढ़ाई होगी!"

तारा की ब्राँखों में ब्राँस उमड़ रहे थे। गोविन्द ब्राश्चर्य में था। ''वात क्या हैं ? मैं कुछ उमका नहीं!'' गोविन्द ने कहा। ''उमके नहीं? 'फिर मैं कैसे समकाऊँ!', ''कुछ तो कहिए!"

"मैं तुम्हारी हो गाँई गोविन्द ! "अौर इस कारण राजमहुल के मेरे अधिकार छिन गए। "मैं अकली हूँ परेशान हूँ ।"

"तो त्र्याप त्रपने राजमहल के ऋधिकार के लिए इतनी चिन्ता कर रहीं हैं!,,

"नहीं गोविन्द!" जिम मुक्ते गुलत समक्त रहे हो ! जिस रात को, उस रात से पहले की राजकुमारी तारा मर गई में नयी तारा हूँ गोविन्द! '''

"नयी तारा!"

''हाँ. • नयी तारा ! तुम ने जिसका जन्म दिया है !" -

गोविन्द ऋवाक् खड़ा था, तारा ने ऋजीब विश्वास से बढ़कर गोविन्द के दाएँ हाथ को पकड़ लिया ऋौर धीरे से कहा, "क्या सोच रहे हो, गोविन्द ?''

"सोच नहीं रहा हूँ, डर रहा हूँ तारा ! कि सुबह हो रही है • और अगर किसी ने हम पर बन्दूक चला दी तो ! राजमहल में एक साथ कितने शिकारी बैठे हैं • !"

''तो !''

"जास्रो स्रपने राजमहल लौट जास्रो तारा ! 'जल्दी चली जास्रो !''

"श्रच्छा, मैं ' जा रही हूँ।"

"त्र्याप इलाहाबाद कब जा रहीं हैं ?" गोविन्द ने परेशान होकर पक्रा।

## धरती की ऋाँखें

"रही तो कहने छाई थी, गोविन्द ! मेरा सब छिषकार छिना जा रहा है! लोग शंका करने लगे हैं कि मैं तुम से मिल गई हूँ इसलिए वे सुक्ते इलाहाबाद नहीं जाने देंगे मेरी पढ़ाई सुक्तें छीनी जा रही है "

"ग्रोह! ग्रो !! : तब ग्रापने क्या सीचा है ? "

"तुम्हारा सहारा सोचा है!"

'तव आपने बहुत ग्लत सोचा है! 'मेरे ख्याल से आप अपने भविष्य के लिए ईश्वर वन जाइए ! 'आप के सस्ते में कोई वायक नहीं हो सकता!'

"सबमें इतनी ताक्षत नहीं होती। '''तारा ने दुख से कहा, और धीरे से राजमहल के रास्ते पर मुड़ गई। गोविन्द वहीं खड़ा था

"एक वात, गोविन्द!" तारा ने मुझकर पूछा, "तुम इलाहाबाद कव जा रहे हो ?"

'परसों 'इर्ता वक्त !"

दिन निकल रहा था भूरे-भूरे वादलों के वीच से नए प्रकाश की किरने फूटनें लगीं थीं।

गोविन्द को यह दृश्य सबसे प्रिय था। इसीलिए वह इतनी दूर चलकर रोनी की खतरनाक कगार पर ख्राया था। गोविन्द निश्चल, मंत्रमुख होकर पूरव में फटते हुए नए प्रकाश को देख रहा था। छौर उस पर नए सूरज की पहली किरनें पड़ रहीं थीं।

गोविन्द ने घूम कर पीछे देखा, उनकी छाया पृथ्वी पर इतनी लम्बी थी कि उसका सर मानो राजमहल की दीवारों को छूना चाहता था, जिन दीवारों के बीच इन्तान जानवरों की तरह वन्दी कर दिया जाता है; चाहे बह सगी वहन हो, चाहे वह किसी और की प्यारी आत्मा हो। राजमहल की राजनीति अलग, उसकी दुनिया अलग।

जिस समय गोविन्द तेज्ञीं से नीची पट्टी पार करता हुआ अपनी पट्टी जा रहा था; उसे लगा कोईलड़की अपना दिल तोड़ती. हुई चीख-चीख़ कर रो रही है श्रीर उसके साथ ही साथ कोई अनुष्य रोता हुश्रा उसे कुछ समका रहा था।

गोविन्द आगे बढ़ता हुआ भी एक क़दम आगे न जा सका। यद्यपि यह राजा की नीची पट्टी गोविन्द की सबसे बड़ी दुश्मन पट्टी थी।

गोविन्द चुपचाप दरवाज़े पर खड़ा हो गया और उसने आँगन में देखा—राजा का बुड्ढा सईस रहमान अपनी एकलौती बेटी का सर अपनी गोद में लिए हुए रो रहा था, समका रहा था। और उसकी गोद में उसकी जवान बेटी बेग्मा फूट-फूट कर रो रही थी। और उसके सामने एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैटी थी।

अकस्मात बेग्मा की आँखें गोविन्द पर पड़ीं और वह आँगन से दौड़ती हुई तूफानी लहर की तरह आकर गोविन्द के पैरों से चिपक गई।

गोविन्द ने उसे सीने से लगा लिया और वह बेगमा को सम्हाले हुए आँगन में चला आया । बूढ़ा सत्तर साल का, सफ़ेद दाढ़ी वाला रहमान रो रहा था। उसके सामने दस-दस रुपए वाले दस कागज़ के नोट विखरे थे। सामने बुढ़िया चुप थी।

रहमान रो-रोकर कहने लगा, "गोविन्द भइया ! राजा के मेहमानों ने मेरी बेगमा का खून कर डाला !"

यह कहकर रहमान चीख़ता हुआ गोविन्द के पैरों में इस तरह चिपक गया जैसे मौत ज़िन्दगी से चिपक गई हो। उनके चीत्कार से घरती का हृदय फट रहा था और उनके तड़पते हुए आँसू सुबह के आकाश में घाव कर रहे थे।

गोविन्द की आँखें रोने लगीं थीं और उसकी आँसुओं में कितनी मासूम वेगमा, कितनी पवित्र सब्बो की करण कहानियाँ तड़पने लगीं। गोविन्द को लगा जैसे उसके सामने बिखरे हुए कागज़ के नोट, सौ रूपए; सौ तोपों की तरह सारे जगतपुर के किनारे लगा दी गईं हों और जगतपुर फिर टीला होने जा रहा हो।

रहरोन रोता हुआ मामने के नोटों को उठा उठा कर चीख़ रहा था—"कै : इस ताक़त ने मेरी वेग्मा की गेशनी बुकाई हैं! : और इस ताक़त को सके मेंट करके : सके गहत दिया जा रहा है : गोदिन्द ! : मैं इन कागजों में कैमे अपनी वेक़म्स वेग्मा की खोई हुई रोशनी ढुढूँ ? ''

गोविन्द अव तक, वेरामा को अपने दिल में छिपाए हुए चुप था। रहमान भी एकाएक चुप होगया। उसके आँस् सूख गए। उसने उसी च्या उन नोटों में आग लगा दी और चिल्ला उटा—"वह है मेरी वेरामा की रोशनी! "यह है मेरी आवक की आग वह है उसके पवित्र शोले! यह है मेरे दिल की लपट!"

लेकिन ग्राखिरकार रोशनी को तो बुक्ताना ही था। सब को रो लेने के वाद चुन होना ही था—तड़पते हुए ब्रॉसुब्रों को धरती में भेंट करके खामोश होना था।

श्रीर सब खामोश हो गए; जिनकी खामोशी में क्रान्ति की तूफानी लहरें, न जाने कितने सोते हुए ज्वालामुखी की तरह चुप होकर किसी श्राने वाले दिन की प्रतीचा करने लगीं।

कुछ न हुम्रा। क्योंकि यह जगतपुर या श्रोर इस जगतपुर में ऐसी कितनी वेगुनाह वेग्नमात्रों की, भोपिड़ियों की रानियों की श्रावरू हैं मी हैंसी में लूट ली जाती हैं। राजा ज्यादा से ज्यादा उनके रोते हुए दिलों के सामने रुपए रख देता श्रागर श्रीर श्रिधक हुश्रा तो वन्तूक दिखाकर हमेशा के लिए डरा देता है। इस ताक़त ने समाज की सारी शक्तियाँ डर जाती हैं क्योंकि समाज की सारी शक्तियों की घाटी इन्हीं दौलतमंद के बड़े-बड़े श्राँगन हैं—जिनमें वड़ी-बड़ी दावर्ते, वड़े-बड़े भोज श्रादि समारोह होते हैं। तभी गोविन्द को ख्याल हुश्रा कि सरकार ने क्यों ज़र्मीदारी को तोड़कर भी ज़मीन्दारी को रख छोड़ा है।

हाँ तो यह जगतपुर था, यहाँ ऋाँसुऋों की गहराई देखने के लिए सरकार की किस शक्ति की समता थी ? यहाँ दुखियों की तड़पती हुई फ़रियाद चहार दीवारी में ही, बिलक जगतपुर की सीमात्रों लुंक, ' नहीं, बिलक जगतपुर की पिट्टियों तक, '''नहीं, घरीं तक, ''नहीं, व्यक्ति तक ही, ...बिलक सच्चे रूप में, दिलों में ही तड़पकर रह जाती है, त्राँसुत्रों के रूप में घरती पर बह जाती है।

क्यों कि सब्बों के सरासर खून के बाद किशन दो बार रेनुस्रा थाने बर तो गया था, गाली सहकर लौट स्त्राया था, तीन बार रायगढ़, ज़िला कांग्रेस कमेटी में भी तो गया था, फटकार सहकर लौट स्त्राया। ज़िला पंजायत स्त्रफ़सर के भी तो सामने रोकर चला स्त्राया था; लेकिन क्या हुस्रा ? कुछ नहीं। जैसे रात वीती फिर दूसरा दिन स्रुक्त हो गया।

इस तरह से राजमहल के पापों का सारा ब्यौरा जगतपुर का नीला आसमान अपने पास रखता जाता था और जब रात को सितारे चमकते थे, तब उनमें से कितनी तड़पती हुई कहानियाँ टूटते हुए सितारों के रूप में चमक पड़ती थीं, पर वे फिर भी खामोश होकर आसमन में लौट जाती थीं। जगतपुर के बहते हुए आँसुओं का पूरा ब्यौरा वहाँ की लम्बी-लम्बी, हरी हरी घासों के पास था, लोनी. चैना, बेली, मकोइचे की हरी हरी बँबर, धनी करील, पलास तृत, कटाय, खिरनी धुमची, करौंदे, की काड़ियों पर छाया हुआ था। कहीं-कही तो यह आँसुओं की लड़ियाँ आकाश बेल के रूप में नेमू, आम, बड़हर, कटहल, के पेड़ें। पर बुरी तरह से छा गई थीं और उन जानदार पेड़ों से लिपटकर, उन्हीं से खुराक लेकर दिन रात अपनी अपनी फ़रियाद सुनाया करती थीं।

समूचे जगतपुर के सिवान को इन्ते-वृन्ते: प्रत्येक मचानों के उचित निर्देशन देते-देते हर एक खेत, सब मेड़ों पर चलते-चलते शाम हो गई। गोविन्द बार-बार ऊपर नीले आसमान को देखता, मानो वह जगतपुर के आसमान की रज्ञा में अपनी नवी खेती लींपता हुआ कह रहा था—कि प्यारे ऊँचे आसमान ! . . नेरी नवी खेती की रज्ञा करना। इसे हर ज्ञण देखते रहना! . . . जगतपुर के त्फान की वहीं कली है, जो आज धरती में खिल रही है! . . इसे राज्यों से बचाना! में जगतपुर से दूर जा रहा हूँ, यद्यपि मेरी आतमा इन्हीं खेतों में विखी हुई है, इन्हीं मिट्टी के ढेलों में मेरे प्राणों की साँस छुटी जा रही है!

गोविन्द नीचे धरती की श्रोर देखता हुत्रा वड़ी पर्टी के कोने पहुँच रहा था। लगता था कि घरती अपने प्यारे वच्चे गोविन्द से कुछ कह रही थी श्रोर गोविन्द उसे सुनता जा रहा था।

उसी समय गोविन्द ने देखा दायीं स्रोर के रास्ते से पिताजी भी गाँव की स्रोर स्रा रहे थे; गोविन्द को सामने देखते ही पिता जी ने स्रपनी दुपल्ली मिर्जई की तह से एक दस रुपए का नोट निकालते हुए कहा; "यह लो बेटा ! . . . दुम्हारे इलाहाबाद जाने का किराया, एक प्राना यजमान था . . . उसी ने . . ।"

पिता जी की आगे की वाणी स्थिर हो गई और ओंटों तक आए हुए भाव; ओंटों पर अपने कंपन की छाया छोड़कर आँखों में आँसू वन गए।

गोविन्द ने मौन होकर पिता जी के श्रोंठों पर पढ़ा—वेटा ! . . . जब मैं ब्राह्मण था ! वड़ी पट्टी की स्त्रावाज था । राज पुरोहित श्रौर धर्म का प्राण था । जब मेरे कदमों पर रुपया वरसा करते थे जब मेरे स्त्राशीर्वाद के लोग भूखे थे ।

गोविन्द पिता जी के ख्रोंठों पर ख्रंकित वाक्यों को पढ़कर ख्रंनन्य करुणा से उनके गले लिपट गया—"पिताजी ! क्या ख्राप सुक्तसे दुखी हैं १. . वोलिए पिता जी ! क्या मैं घृणा का पात्र हूँ १''

"हमें जात की ज़रूरत नहीं है पिता जी ! . हमें इन्सान की ज़रूरत है . और वह दिन दूर नहीं कि सारा जगतपुर आपके क़दमों की धूल के लिए टूट पड़ेगा। प्यार बेजात होती है पिता जी! इसी नयी खेती को अपनी जात समिक्तएगा, अपनी मर्यादा और इज्ज़त मानिएगा।"

घर पहुँचने पर, थोड़ी देर बाद, जब आसमान का कोना-कोना सितारों से भर गया, गोविन्द, शेख पट्टी की ओर जाने लगा । उसी समय मीतर से दौड़ती हुई सूरा दीदी ने गोविन्द को पकड़ लिया और घर के मीतर ले जाकर उसके कमरे में बिठा दिया—''आज रात भर तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते ! . . . सुबह तुम्हें इलाहाबाद जाना है, जाते समय सब मिल लेंगे . . बस ।"

गोविन्द को हँ सी आ गई, "क्यों दीदी ? . . . घर में क्यों बंद कर रही हो ?"

''मालूम है!... तुम्हें त्राज त्रपने हाथों से खाना खिलाऊँगी... जो मुबह ही से चौके में जल रही हूँ..! फिर तुम्हारे सारे बदन में उबटन लगाऊँगी, सर पर तेल रक्लूँगी!.. त्राँखों में दीवाली की सजाई हुई काजल लगाऊँगी... त्रीर जब तुम सो जात्रोगे... तो...।" ''हक क्यों गई दीदी १.. बोलो... तव क्या करोगी १ मुक्ते इलाहाबाद की गाड़ी पर चढ़ा दोगी १" "नहीं; नहीं... चुन रहो... उसे बताया नहीं जाता !.. देशी-देवताओं की बात है !"

"त्रोह! त्रो! दोदी!.. त्रव भी दही देवी-देवता?" स्म दीदी ने चिढ़कर कहा, "वह टीले और खंडहर के देवी-देवता नहीं!... घर के पुजनेत देवता की तुम्हारी रक्षा के लिए द्वागिया करूँ गी, डीह को गूगुर और माला चढ़ाऊँगी,..तुम्हारी मनोकामना की नफलता के लिए ठाकुर जी से सत्यनारायण की कथा मान आऊँगी...।"

न जाने श्रीर क्या कहते-कहते सूरा दीदी चौके को श्रीर बढ़ गईं। गोविन्द ने मुस्कराते हुए श्राँगन में श्राकर पूछ — ''रीदी! क्या कुजात भी ठाकुर के मन्दिर में सत्यनारायण की कथा नुन नकते हैं।"

"इन लुच्चे, वड़ी पड़ी वालों के कहने में हम थोड़ कुणत हो जाएँगे! सच्चा हमेशा पवित्र हैं, तुम्हें नहीं मालून गोड़िन्द ! . . . . . . . . . . . तो छोटी पड़ी, नीची पड़ी की एक भी औरत वड़ी पड़ों के किया और के दूर जाती ही नहीं . . . तुम तो अपने जगतपुर के सब में प्यारे हो गोबिन्द . . !"

सहसा किसी ने भीतर आने के लिए वाहरी किया इपर दस्तक दी। गोविन्द ने बाहर बढ़ते ही देखा—तारामनी!

गोविन्द के त्राश्चर्य की सीमा न रही—उसने उनका स्वागत करते हुए पूछा—''कैसे ऋाज मेरे घर तारा ?"

गोविन्द ने तारामती का स्वागत ऋपने वरामदे के कमरे में किया। इसमें धीरे-धीरे मिट्टी का चिराग् जल रहा था।

"मेरी इलाहाबाद की पढ़ाई रोक दी गई, गोविन्र !"

''रांक दी गई ! बुरा किया लोगों ने।" गोविन्द ने कहा।

"लोग कहते हैं कि जब तक गोविन्द इलाहाबाद है...तारा वहाँ नहीं भेजी जा सकती!... अगर उसे पढ़ना ही है, तो बनारम, लखनऊ जा सकती है !" "तो ठीक ही है !... श्राप कहीं श्रीर पढ़िए .. राजमहल से बाहर रहने में श्रापको शान्ति मिलेगी !"

तारा ने अजीव उदासी से अपनी हारी हुई वाणी में कहा, "और फिर हम लोगों की पढ़ाई ही में क्या रक्खा है !... अब ख़त्म कर दे रही हूँ, अपनी पढ़ाई !.. फिर देखा जायगा !"

"तव स्राप जगतपुर में ही रहिएगा !..क्या करिएगा ?"

''में तुम्हारी नयी फ़सल की सच्चाई देखूँगी.. ग्रौर क्या कहूँ !... तुम जान्नो गोविन्द..!"

यह कहकर, तारा ने सौ-स : रुपए के दो नोट गोविन्द की श्रोर बढ़ाते हुए कहा, "श्रार तुम इसे ले लोगे. तो सुक्ते बड़ी ख़ुशी होगी !...मैं श्राज जीवन में पहली बार तुम्हारे घर श्राई हूँ... खतरे में सर डाल कर. तुम्हारे पास | श्रार तुम इसे ले लोगे तो..।" "मुक्ते इसकी ज़रूरत नहीं है राजकुमारी !..मेरे पास है रुपया !"

गोविन्द बुरी तरह में घवड़ा गया था। तारामती चुप थी।

"ले लो गोविन्द !..इस रुपये को ले लो..सुफे शान्ति मिलेगी।" "क्यों ?"

"मुक्ते तुम परं दया त्राती है !"

गोविन्द को जैसे किसी ने गरम सलाखों से छू दिया हो। उसने तिलमिलाकर कहा, "श्राप ठीक कहती हैं, राजकुमारी! श्राप लोगों का जीवन दया के ही लिए तो बना है. किसी को रूपया देकर, किसी को वन्दूक की गोली देकर!..लेकिन..।"

"लेकिन, क्या गोविन्द !...तुम क्यों इतने छू से गए ?"

'क्योंकि... त्रापने मुक्त पर चोट की है!.. मैं जानवर नहीं, जो मुक्त पर कोई दया करे!.. मैं इन्सान हूँ... मुक्ते किसो की दया नहीं चाहिए ! मुक्ते..।" गोविन्द दुखी था । तारा जिल्ला थी । उसे अपने कहे हुए राज्य पर प्रस्ताताप हो नहा था । दोनों एक बुन्ते को देखने हुए सुर थे ।

"सुक्तनं पुरुष करने लगे, गोविन्द्र !"

"नहीं. नहीं...ऐसी दात नहीं !..ब्राप सेरे वर ब्रावी है...से ब्रापका चरण ब्रू सकता हूँ..केकिन ब्रीट के लिए जमा !...हेरवर ब्रापको शास्ति के !?

गोविन्द ने तारा के स्पर्धों को उनके हाथों में दे दिया छीं। कहने जगा—'में आपकी मंगल-कामना को ही कमी नहीं मृद सबता !... आपकी ओर से मेरे लिए यही बहुद बड़ी बहुएयता है !.."

गोविन्द ने तारा को विदा कर दिया। तारा की विदाई का छात्तिम वाक्य—"जगतपुर जल्द आना गोविन्द !...पहाई में तुम्हारी नवा खेती, इस समय बहुमूल्य है..!" गोविन्द के मानस में तैर रहा था।

गोविन्द भीतर, अपने कमरे में लेट गया। नृहा दीडी न्याना खिलाने लगीं। पिता जी खा-पीकर उत्तर नीवान की मचान पर चले गए।

फिर कुछ रात बीती, गोविन्द शेख पड़ी भागना चाहता था; उनी समय छिपकर ब्रिहिल्या ब्राई। गोविन्द की न्तेह दिया। ब्रांग्वों के ब्राँसुब्रों से गोविन्द से सारी वार्ने वताई ब्रीर चन्ने समय चुउके में गोविन्द के सरहाने पाँच रुपया रख दिया।

गोविन्द ने फिर शेख पट्टी भागने के लिए सोचा । उसी समय उसने ब्राश्चर्य से देखा, कौशल्या खड़ी हैं, लम्बरदार की बड़ी लड़की। जिसने एक दिन अपने गोविन्द भइया को अपने बाप ने बुरी तरह ने वेइज्ज़त होते हुए देखा था। कौशल्या अपने गोविन्द भइया को एक बार फिर से मनाने आई थी। अपने आँमुओं की गहराई में गोविन्द के स्थान को दिखाने आई थी, जहाँ वह बैठा था।

गोविन्द फिर जैसे शेख पट्टी जाने के लिए खड़ा हुन्नः उउने देखा—बृढ़ा रहमान अपनी मासूम वेग्नमा को लिए हुए डामने खड़ा है 1 वे चुप थे; लेकिन उनकी डवडबाई हुई श्राँखों में उनकी श्रावाज़ें तैर रहीं थीं—''गोविन्द भइया ! ' जगतपुर जल्द श्रइयो ! ' राज महल में, पहले मैं श्राग लगाऊँगा ' जो कहागे, वह मदद दूँगा ' जल्द श्रइयो ' 'गोविन्द भइया !''

सूरा दीदी सो गई। पूरा जगतपुर सो गया। गोविन्द अब भी शेख पट्टी भागने के लिए बेकरार था।

गोविन्द को शरम आ रही थी, वह अपनी ज़ैनव, प्यारी अम्मी से क्या बहाना बनाएगा ? उन लोगों ने तो आज पूरी रात वहाँ रहने के लिए कहा था। गोविन्द के दिमाग में तस्वीर नाचने लगी—ज़ैनव ने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, ज़ैनी चिराग जलाए हुए अब तक बैठी होगी। काम-काज से थकी हुई अम्मी, ओंठों पर दुआ की रोशनी लिए हुई सो गई होंगी।

गोविन्द बहुत तेज़ी से अपने घर से निकला। बाहर अन्धेरे में कोई छाया की तरह सिमटी हुई खामोश खड़ी थी श्रीर वहते हुए गोविन्द को अपनी ओर खींच रही थी!

"त्रोह! जैनव!!" गोविन्द प्यार से चीख पड़ा।

'श्राज ही से आँखें चुरा रहे हो। गोविन्द ! 'देखों मैं तुम्हारें लिए खाना लाई हूँ 'मैं शाम ही से बैठी हुई इन्तज़ार कर रही थी, 'मैंने सोचा तुम सो गए होंगे 'मैं ही तुम्हारे यहाँ चलूँ 'श्रीर बाहर दरवाज़ें पर खड़ी रहूँ 'उम्मीद थी कि तुम्हारी नींद टूटती ' श्रीर तुम एक बार भी तो बाहर निकलते!"

गोविन्द अपने कमरे में लौटकर ज़ैनब को अपनी चारपाई पर बिटा दिया और अपने हाथों से भूखी ज़ैनब को प्यार से खाना खिलाने लगा।

गोविन्द ज़ैनब को खिला रहा था, ज़ैनब ग्रापने गोविन्द को खिला रही थी। गोविन्द जैनव को अपने दामन में छिराए हुए सो गया था और धीरे-धीर खामोश जैनव से कहता जाता था— 'यह दुग्हान कमना है जैनव !' 'इसमें जब हुम पहली बार दूल्हन बन कर आवोगी तो में इस उजड़े हुए कमरे को सजा दूँगा। इस कमरे में सारी चीड़ी नई होगी— नई मशहरी, नए विस्तरे, नए कपड़े, नए शीशे, नई आसमारी, नई रात, नई दुनिया, नई हवा, नई रोशनी, नई खुराबू! नई शरमाहट, नई मुस्कान, नए तराने '।''

"जैसे ही मैं लिखूँगी, वैसे ही चला ऋगा गोविन्द, नहीं तो मैं सर जाऊँगी 'हाँ।'' यह कहती हुई जैनव गोविन्द के नीने में इस तरह ।चपक गई, जैसे वह गोविन्द हो गई थी, और गोविन्द खुशबृ हो गया, दोनों न जाने कहाँ खो गए।

जैनव ने फिर कहा, "अगर मेरे दिल से पृष्ठों, सुके तुन्दार स्त्रीर पढ़ाई नहीं चाहिए। अभी ही तुम्हारा एम० ए० तुन्हारे का मो ने लीट रहा है! तुम सुकते कभी न अलग हो गोविन्द ! सुके तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए न जबत न खुदा ।।"

दोनों सो रहे थे और अभी-अभी आधी रात बीतते-बीतते नया चाँद निकला था; जिसकी चाँदनी गोविन्द के आँगन में फैल रही थी।

दोनों चुपचाप कमरे से चाँदनी देख रहे थे। रात खामोश था। वे दोनों भी खामोश थे—लेकिन रोनी में कीई मछर्ती मारता हुन्ना माफी बहुत ज़ोर-ज़ोर से गा रहा था—

> "रानी ! छोड़ दे श्रॅंचरवा हम परदेसवा जावे ना !"

\* \*

गोविन्द जगतपुर छोड़ रहा था और सुवह ही सुवह चारों पिट्टवीं की आत्माएँ उसे विदा देने के लिए किनारे-किनारे खड़ी थीं। किशन, मोहन, राधे, श्रताप, जमुना, अब्दुल, गफ़ार, सईद, हसन, वगैरह दोस्त की विछड़ती हुई चिन्ता लिए खड़े थे। पिता जी, चाचा, काका, मौसिया, वावा, दहा, चच्चा आदि श्रोंठों पर दुशा और प्यार की श्रावाज़ें लिए हुए खड़े थे। सूरा दीदी, पारो भाभी, श्रादि कितनी माँएँ, भाभियाँ और वहनें खड़ी थीं, सब के दिलों में गोविन्द के प्रति विक्कुड़न की पीड़ा थी। कितनी कतारों में जगतपुर की जवान मिट्टी के नंगे धुंगे, श्रपलक गोविन्द को देखते हुए काले, गोरे बच्चे खड़े थे; जिनकी नंगी देह में सिर्फ़ एक गंदा डोरा पड़ा था—सो भी कमर में।

कुछ दूर पर श्रम्मी खड़ी थीं श्रीर उससे सटी हुई न जाने क्या देखती हुई मासूम वाज़ी, ज़ैनी खड़ी थी; जिनके किनारे विदाई का गुम श्रीर दुश्रा की कितनी लकीरें उमरी हुई थीं।

दूर-दूर मकानों की ख्रोट से न जाने कितनी तिर्छी निगाहें खिंची हुई थीं। न जाने कहाँ-कहाँ से ख्रिहिल्या, कौशल्या, वेग्मा ख्रादि भोगी पलकों से देख रही थीं;

श्रीर सबसे दूर, सबसे श्रलग, सबसे खामोश, सबसे रूठी हुई जैनव उसी नीम तले खड़ी थी; श्रोढ़नी के श्राँचल में वेशक्रीमती श्राँसुश्रों को छिपाती हुई, वाहों की फड़कन को श्रपनी मासूमियत में छिपाए हुए; बिछुड़न की पीड़ा को श्रपनी खामोशी में छिपाए हुए। सबसे दूर, सबसे श्रलग गोविन्द की जैनव खड़ी थी; गोविन्द की घरती खड़ी थी; मानो यह कहती हुई कि जाश्रो गगोविन्द! गजाश्रो में रोज मुबह इसी नीम तले श्रा-श्राकर तुम्हारे खैरियत से लौटने की राह देखती रहूँगी। जाश्रो में हर दिन श्राफ़ताव के इबने के पहले यहाँ श्राकर खड़ी रहा करूँगी की तुम्हें हर रात को मेरा सुनहरा खवाव दिखाई देता रहें।

गोविन्द सब के प्यार, सबके आशिर्वाद सब की दुआएँ लेकर आगे बढ़ने लगा—नंगे जगतपुरी बच्चे खुशी से विदा देते हुई चिल्ला उठे—''गोविन्द भइया !···जल्दी आइयां !··''

## ''ग्रइयो • जल्दो !'

गोविन्द ने मुड़कर सब की उठी हुई निराहो की देखा और कैसे ही उसकी निगाह नीम तले गई: उसकी उन्हों मुक्त गई: कैसे हवा में दो फूल टकरा गए हों, जैसे लहने पर चांदनों कु गई हो!

गोविन्द गाडी पर देटकर इलाहाबाद कर नहां था। उसकी खांची में सूरा दीवी की लगाई हुई काकल थीं, लेकिन बनां मूना दोवी न थीं। उसकी वाई थेली में जैनी के दिए हुए गुजाब के दो नतेब जुल थे, पर वहाँ से मासूम जैनी बहुत दूर खुटती जा नहीं थीं। वादी थेली में पारी मामी के दिए हुए दो बतासे और न काने कैसे कब के रक्ते हुए इस-दस रुपये के पाँच नोट थे लेकिन बहां चीवनी को तत्व सुस्कराती हुई मनचली मामी न थीं। दाई बाँह में अपनी की रेगमी कपड़े में वारीकी से सिली हुई, ताबीज़ बँधी थीं।

गाड़ी फ़ैजाबाद से इलाहाबाद की ग्रोर भगी ग्रा रही थी। गीविन्द्र ने ग्रानायांसे एक मीठी ग्रावाज़ से ग्राप्त दाएँ हाथ की उठाकर मीते पर रक्खा। ग्राचानक उसके सीने में छिपाई हुई, जैनव की रेशमी रूमाल याद ग्राई।

गोविन्द ने रमाल निकाल कर उसकी तह में देखा। उस पर इस की शीशी उड़ेली हुई थी और उसकी खुशव् से गोविन्द पागल हो रहा था। उसने रूमाल खोल कर अपने हाथ को स्विड़की से बाहर बढ़ा दिया।

रूमाल गोविन्द के हाथ में उड़ रही थी और उसकी खुशब् कितनी बारीक लकीरें बनकर हवा में बढ़ती जा रही थीं, जो कमी हूटने वाली न थीं, कभी खोजाने वालीन थीं, वे कभी सुम्पी-एँगी नहीं उनमें कभी खुशबून कम होगी। ये ऐसी खुशब्दार नकीरें थीं जो इलाहाबाद और जगतपुर के बीच में एक पावेंड़ की तरह विख रहीं थीं।

गाड़ी मक्-मक् करती हुई इलाहाबाद की स्रोर वढ़ रही थी. उत्तर से सीधे दिल्ला की स्त्रोर बढ़ रही थी, गाँव से शहर की स्रोर बढ़ रही थी, चिराग से बिजली की स्त्रोर वढ़ रही थी, मासूमियत से वनावट की ख्रोर बढ़ रही थी, भूख ख्रौर गरीबी से ख्रन्तर्द्वन्द्व की ख्रोर बढ़ रहीथी। मिट्टी ऋौर धूल से सिमेन्ट ऋौर चूने की ऋोर बढ़ रही थी! ऋौर गोविन्द अपने हाथ में जैनब की रूमाल लिए हुए खिड़की के बाहर देख रहा था। इत्र की खुशबूदार लकीरें उत्तर की ख्रोर बढ़ रहीं थीं ख्रौर गोविन्द धीरे-धीरे कह रहा था- "खुशबूदार लकीरो ! "जात्रो "यहाँ से सीवे राजापुर जाना, उस ऋषेड़ गंजा सिर वाले गाड़ीवान के घर; सुमागी से मिलना, उसकी रोती हुई ऋाँखें, सूखे हुए ऋोंठों में खु शबू भर देना 'ऋौर मेरा प्यार कहना । ' फिर वहाँ से तिलकपुर के रास्ते पर चलना, सोना ताल के पास ढूँ ढ़ना, वहाँ तुम्हें मरी हुई विन्दो की हिंहुयाँ मिलेंगी। ढूँ ढ़ना अगर वे हिड्डियाँ मिट्टी होकर धरती हो गई हों, तो उस धरती की ऋाँख में तुम समा जाना ऋौर मेरा स्नेह कहना। वहाँ से तुम सीधे लौट त्र्याना त्र्रौर वहीं कहीं त्र्यास-पास, चार छः मीलों के ग्रन्दर सीतारामपुर खोजना । वहाँ क्रेंसर को ढूँ ढ़ना ; एक मासूम नौजवान लड़की। वह गाँव के हिन्दुश्रों के बीच में बहुत उदास रहती है। उसकी शर्वती ऋाँखें हमेशा डवडवाई रहती हैं। उसे मेरा प्यार कहना श्रीर उसके स्याह गेसू में तू उलक्त जाना। उसकी श्रम्मी से मेरा श्रादाब कहना।

फिर जगतपुर लौटना, रोनी को पार करना। उसकी घरती के कस्-कर्ण में अपनी खुशबू भर देना। नयी खेती के हर धान के फूल, हर बाजरे, ईख, कोदों, अरहर, ज्वार वगैरह में अपनी खुशबू से प्राण भर देना—फिर सब्बो की क्रब्र पर जाना अग्रैर मेरी अग्रेर से वहाँ दो आँसू बहाना अग्रेर प्यार से उसे खुशबूदार थपिकयाँ देकर मेरा प्यार कहना, मेरा आशीर्बाद देना। फिर मेरी खुशबूदार लकीरो ! मेरी सूरा दीदा के चरनों पर माथ टेकना, पिता जी से चरण स्पर्श करना,

धरती की त्राँखें ३४६

ज़ैनी की खामोश च्राँखों में प्यार भर देना। च्रहिल्या, कोशल्या, वेगमा, पारो, किशन वगैरह को प्यार कहना च्रोर च्राखिर में मेरी ज़ैनव रानी में च्रपनी सारी वची हुई खुशवू से समा जानी, खो जाना।"

इलाहाबाद में यह पन्द्रह अगस्त की एक शाम थी और गोविन्द अपने कमरे में उदास वैठा था।

यह कमरा यूनिवर्मिटी रोड के एक ऊँचे मकान का बाहरी कमरा था, जिसका दरवाज़ा एक तंग गली में खुलता था; जिस गली से सुबह सात बजे से नौ बजे तक होस्टल के लड़के, उनके महराज, नौकर वगैरह, पश्चिम श्रोर श्रहीर टोलिया में ताजा दूध लेने जाते थे। नौ बजे से ग्यारह वजे तक श्रहीरों के ढोर, उस गली से गुज़र कर चैथम लाइन की श्रोर चरने के लिए जाते थे। यार ह बजे से तीन बजे तक मुका हुश्रा जमादारिनों (मंगी) का काफिला श्राता जाता था। पाँच बजे से छः बजे तक फिर श्रहीरों के ढोर लौटते थे श्रीर रात के सन्नाटे में भी वह बदनसीब गली नहीं सो पाती थी। उस समय कभी न कभी एक बेनाम चीज़ से भरी हुई भैंसा गाड़ी भागती नज़र श्राती थी। कमरे की चौड़ी खिड़की यूनिवर्सिटी रोड को श्रोर खुलती थी, जो इलाहाबाद की सबसे नाज़ुक, सबसे रंगीन सड़क है।

बात यह हुई कि जब गोविन्द इलाहाबाद आया, तब तक उसे

यूनिवर्सिटी के समीप कहीं ठहरने की जग ह पाने की दृष्टि से बहुत देरी

हो गई थी। जितनी भी जान पहचान की जगहें थीं, सब भर गई थीं,

और वैसे उसके लिए इन्द्रा बहन को छोड़ इलाहाबाद में अपना कहलाने
वाला कोई था ही नहीं; सो भी इन्द्रा बहन वीमेन होस्टल (अव

सरोजनी नायड होस्टल) के डबल सीटेड रूम में रह रहीं थीं, जो वद
किस्मती से एक ऐसे ज़ेलखाने की तरह, चारों और ऊँची-ऊँची दीवारों

से बंद होस्टल है कि कोई पुरुष जाति उसके भीतर नहीं देख सकता,

चाहे वह—किसी का बृढ़ा बाप हो, चाहे नन्हा सा भाई या किसी का दुध मुँहा बच्चा।

लेकिन फिर भी इन्द्रा वहन ने गोविन्द से कह रक्खा था कि तुम तकलीफ न करना, न किसी वात की परवाह करना, तुम्हें जितने भी रूपये किराय का कमरा मिले ले लेना।

लेकिन गोविन्द काफी दिनों तक ग्रसफल रहा । श्रीर श्राखिरकार एक दिन इन्द्रा की सहपाठिनी नीना मज्मदार (निलनी) के द्वारा उसके लखपती पापा, विक्रम मज्मदार की वड़ी सी कोठी में यह कमरा वारह रूपए महीने किराए पर मिला था।

हाँ, तो इलाहाबाद में यह पन्द्रह स्रगस्त की एक रोशनी ते भरी हुई शाम थी; क्योंकि इलाहाबाद धूम से स्वतंत्रता-दिवस मना रहा था, स्रोर गोविन्द स्रपने कमरे में उदास बैठा था।

जगतपुर से ज़ैनव का ख़त हर तीसरे दिन आता था, सूरा दीदी का हर पाँचवें दिन आता था, किशन, मोहन, रावे अव्दुल वगैरह का मिला हुआ एक ख़त हर सातवें दिन आता था। इस तरह गोविन्द को जगतपुर की नित्यप्रति की सूचना, उसकी नयी खेती की कुशलता और रंगत का पूरा व्यौरा बरावर मिला करता था; फिर भी गोविन्द कभी-कभी अजीव तरह से उदास हो जाता था, चाहे वह लाइब्रेरी में वैठा हो, चाहे क्लास रूम, चाहे युनियन हाल, चाहे किसी लान में हो, चाहे मित्रों में बैठा हो।

वह्ंप्रकाएक हँसता, वोलता, पढ़ता, चलता हुआ खामोश हो जाता था और उसकी एकाएक न जाने क्या देखती हुई आँखें कहीं स्थिर हो जाती थीं और वह न जाने क्या सोचता हुआ (निश्चित पता उसे भी न रहता था) चुप हो जाता था।

इस उदास खामोशी में सोचने की इतनी रेखाएँ त्राकर मिल जातीं थीं कि वह स्वयं नहीं निश्चित कर पाता कि वह क्या सोच रहा है। इन रेखार्झा में उसकी नयी खेती की सफलता का रंगीन भिवष्य रहता था, दूसरी ख्रोर जगतपुर के दुश्मनों की ख्रोर से डर-शंका की काली-काली रेखाएँ ख्राकर मिल जातीं थीं। एक ख्रोर से पढ़ाई की टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें सामने ख्राती थीं, दूसरी ख्रोर से ज़ैनब के प्यार की सुनहरी रेखाएँ मिलने लगती थीं।

इस तरह गोविन्द ऋपने कमरे में उदास बैठा था, यद्यपि यह कोई निश्चित उदासी नहीं थी, बिल्क गोविन्द का ऋकेलापन उसे उदास बना रहा था, कोई बेनाम चीज़ उसे खामोश कर रही थी।

सहसा गली की मोड़ पर इन्द्रा बहन की स्रावाज़ स्राई—
'भोविन्द ! • • क्या कर रहे हो स्रोकेले ?"

गोविन्द ने भाट से दरवाज़े पर त्र्याकर इन्द्रा का स्वागत किया श्रीर उसे लगा कि उसे उसका जगतपुर मिल गया।

कमरे में बैठते हुए इन्द्रा ने फिर पूछा— "क्या सोच रहे थे, गोविन्द ?"

गोविन्द मुस्कराकर फिर चुप हो गया।

मली के मोड़ पर क्याभर के बाद नीना की आवाज आई— "इन्द्रा ! • वहाँ क्या बैठ गई ? • बाहर आवो • मिस्टर गोविन्द ! • अप्राज स्वतंत्रता दिवस है • • ।"

त्राख़िरी शब्द के बोलते-बोलते, नीना गोविन्द के कमरे के प्रवेश कर ब्राई, ब्रौर अपनी नाक पर से रेशमी रूमाल हटाकर इन्द्रा को शरा-रत से उठाने लगी—"चलो बाहर चलो ! मिस्टर गोविन्द ! चिलए 'ब्राज शहर का—इल्यूमिनेशन (प्रकाश) देखने लायक है!!"

गोविन्द, इन्द्रा श्रौर नीना के साथ यूनिवर्सिटी रोड पार करके मोतीलाल नेहरू रोड पर चल रहा था। इलाहाबाद का कोना-कोना बिजली की रोशनी श्रौर सजाबट से चमक रहा था, श्रौर गोविन्द सोच रहा था कि वह भी एक दिन जगतपुर भर में इसी तरह प्रकाश करेगा । घर-घर, भोगड़े-भोगड़े में मंगल-दीप जलेंगे । जिस दिन उसकी नयी फ़नल कट-पिट कर जगतपुर भर में अब ही अब दिखेर देगी । जिस दिन जगतपुर वालों को सच्चादे का ज्ञान है। जायगा । जिस दिन दूलहन जैनव गोविन्द के घर आएगी, जिस दिन धरती स्वयं गाएगी । और उस सुग्य से जगतपुर हमेशा जागता रहेगा ।

"क्यों मिस इन्द्रा ! क्या वात है जो दिन्द क्यों बहुत खामोश रहते हैं ?''

"यह मेरी कुछ त्रादत है मिल नीना'' गोविन्द ने वीच ही में उत्तर दे दिया।

'नहीं, ऐसी बात नहीं, '' इन्द्रा बहन ने हँसते हुए कहा, ''ये तो बहुत खूबसूरत बातें करते हैं · · · ।''

"जी हाँ, लेकिन सुक्ते अभी तक इसका पता नहीं: वैसे के मानती हूँ कि आप ठीक ही कह रही होंगो !"

"नहीं नीना ! श्याप विल्कुल न इसकी बात मानिए ! मैं सच-मुच बहुत कम बोलता हूँ श्रीर बहुत कम श्रव्छा बोलता हूँ !"

सब मुस्करा उठे। सामने हज़ारों बित्तयों से प्रकाशित ज्ञानन्द भवन मुस्करा रहा था। ग्रौर उस रात को, उसको देग्वने बालों से, वह बार-बार कह रहा था कि मुक्ते ज्ञाज इस तरह देखकर मेरे उस व्यक्तित्व की भी याद रखना जब मेरी दीवारों से ग्राँस, टरकने रहते थे। मैं जब ग्रपने मासूम बच्चों को यहाँ से विदा करके जेल जाने देती थी। उन्हीं श्रासुत्रों का प्रतीक मेरे पीछे हैं जिसे दुनिया—कमला नेहरू हास्पिटल कहती है, लेकिन वह मेरा ताजमहल है।

भारद्वाज त्राश्रम के पास, सड़क की उतार पर त्राते-त्राने, गोविन्द ने इन्द्रा बहन से वापस लौट चलने की कहा। नीना अभी और टहलना चाहती थी, और इन्द्रा बहन की भी यही इच्छा थी।

इन्द्रा ने गोविन्द से कहा, "श्राज स्वतंत्रता दिवस के उपलच में तुम्हें एक मेंट देना चाहती हूँ, गोविन्द !"

"तुमसे मुक्ते बहुत मिला है, इन्द्रा बहन !"

लेकिन इन्द्रा गोविन्द को ऋधिक से ऋधिक यथासंभव च्रणों तक ऋपने साथ रखना चाहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि गोविन्द ऋकेले ऋपने कमरे में ऋकारण उदास बैठा रहता है।

\* \*

तीनों अलबर रोड से सिविल लाइन की ओर बढ़ रहे थे। जगपुतर से और दिल्ला की ओर कटरा, युनिवर्सिटी रोड से भी दिल्ला—नेशन से इन्टर नेशनल की ओर, बिजली से राडलाइट की ओर, हिन्दू मुसलमान से एंग्लो इिएडयन और किश्चियन्डम की ओर स्नो और पाउडर से लिपिस्टिक और आइब्रो पेन्सिल की ओर—साड़ी-ब्लाउज़ से फाक और स्लीवस की ओर, बनाबट से घोला की ओर, अन्तर्दन्द से पूर्ण कलह की ओर, मैरेज से ट्रायल मैरेज की ओर।

इस तरह से गोविन्द सिविललाइन में घूमता हुन्ना सोच रहा था कि वह त्र्यपने जगतपुर से कितनी दूर दिल्लाण की त्रोर बढ़ त्र्याया है, लेकिन उसे यहाँ भी इतनी रोशनी, इतनी चमक, इतने संगीत त्रौर बाजों से त्र्यभिभूत बातावरण में, जैसे उसके कानों में कोई कुछ कह रहा है। बार-बार जब गोविन्द के सामने कोई भी लिपा पुता चेहरा त्र्या जाता है; तब उसकी त्राँखों में एक ऐसी तस्वीर नाच उठती है कि वह तिलमिला उठता।

श्रीर जब गाविन्द, सिविललाइन की सजी हुई दूकानों के सामने से धीरे-धीरे श्रागे बढ़ता है तब उसकी तिलमिलाहट में —वही घूमते हुए मुस्कराहट के चेहरे धीरे-धीरे कहते हैं —हमें शान्ति नहीं।

हमें शान्ति नहीं। हमें शान्ति नहीं।

तब गोविन्द अकस्मात् आश्चर्य से किसी चेहरे पर धूरने लगता था और वह चेहरा गोविन्द से स्पष्ट कह देता था—हमें प्यार चाहिए, सञ्चा प्यार । हमें प्रेम चाहिए 'विलिदान का प्रेम । हमें स्तेह चाहिए ' ' भोगड़ों का स्तेह ।

गोविन्द किर जब अपनी विलिमित्ताई हुई आँखों की वहाँ में हटाकर कहीं और टिकाता तब वहाँ से भी आवाज आने लगती —हमें लेटेस्ट माडल की कार चाहिए! हमें रम चाहिए! हमें वह पेयर चाहिए, हमें भिक्ष बेहोशी चाहिए! हमें डाइबोर्स चाहिए! हमें अभी तो कम से कम बीस ट्रायल मेरेज चाहिए।

इन्द्रा वहन ने गोविन्द को एक क्रीमती पार्कर पेन न्वरीद कर प्यार से मेंट की। नीना ने अपने लिए एक आईओ पेंमिल और कुछ द्वायलेट के साथ थोड़ी सी टाफी खरीदी और फिर सब दिल्या ने उत्तर की ओर लीट आए। लेकिन जगतपुर अब भी गोविन्द के कमरें से कितनी दूर, उत्तर की ओर छूट गया था!

\* \*

जगतपुर से ज़ैनव श्रीर किशन दोनों के पत्रों में लिखा था कि श्राज चार दिनों से जगतपुर में पानी वरस रहा है श्रीर श्रमी-श्रमी श्रासमान साफ़ हुआ़ है, श्रीर हम लोगों ने सूरज का दर्शन किया है। रानी नदी में बहुत पानी श्रा गया है; उसमें इतनी तेज़ी श्रा गई है कि श्रव कोई तैर कर उस पार नहीं जा सकता। छोटी पट्टी के सब टोर श्रव रानी के किनारे नहीं चरते, क्योंकि सब कछार श्रीर छोड़न पानी से डूब गया है। रोनी के उस पार की भी वास का कछेला, परती हम लोगों के लिए बेकार हो गयी है क्योंकि रोनी के बढ़ जाने से टोर उस पार नहीं जा सकते।

परसों राजा के रखौना में मोहन की चार मैंसे ख्रौर प्रताप की ख्राट गाएँ सिर्फ मुँह मारने के लिए दौड़ी थीं कि राजा के निपाहियों ने उन गाय-मैंसों को सलीमपुर के कान्जीहौस में बंद कर दिया था ख्रौर मोहन प्रताप पर कुल तीस रुपए जुर्माना पड़े हैं।

बड़ी पट्टी में सब खैरियत है, सिर्फ़ परसों रात को नद्री मुखिया ने

बेचारी ऋहिल्या को बहुत मारा है, ऋौर हाँ लम्बरदार ने एक दिन राजकुमार को ऋपने घर शराब पिलाई है ऋौर इस पर जब कौशल्या रो रही थी तब लम्बरदार ने भी उसे खूब पीटा है।

शेख पट्टी की बड़ी मिल दें एक घटना घटी है। उसमें सुऋर का गोश्त फेंका मिला है, लेकिन उसी च्रण नीची पट्टी के रहमान ने सब मुसलमानों को इत्तला दी कि यह जालसाज़ी राजकुमार विजय ने की है। वह ऋब हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। इस तरह से मिल द में कुछ न हुआ, दुक्खी चमार ने उस गोश्त को फौरन वहाँ से हटा दिया और सब बातें खोल दीं।

कल शाम को, मेरे घर बेगमा छिपकर त्राई थी, तुम्हें बहुत पूछ रही थी कि गोविन्द माई कब त्रायेंगे। त्राहिल्या, कौशल्या, रोज तुम्हें याद करके रोती हैं।

श्रीर वाक़ी सब ठीक है। फ़सल खूब ज़ोरों पर चल रही है। सब धान फूटकर भर-भर हो गए हैं। श्रीर सब धान के फोफलों में दूध भर गया है। बाक़ी सब ख़ैरियत है…मैं भी ख़ैरियत से हूँ; कहीं जी नहीं लगता, हरदम तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ।

\*

तीसरी रात को गोविन्द आठ ही बजे अपने कमरे में सो गया था श्रौर ठीक तीन बजते-बजते वह एक दम से चौंककर जग गया । उसे लगा कि रोनी के किनारे उससे श्रौर विजय से मार-पीट हो रही है श्रौर वह बुरी तरह से चोट खाकर रोनी की तेज़ धार में दुलकने लगा है।

गोविन्द कमरे में लाइट स्त्रान कर के चुप बैठा था, स्त्रीर जब उसकी तबीयत कमरे की सीमा में फूलने लगी; तब वह चुपचाप यूनिवर्सिटी रोड पर टहलने लगा। उसी समय यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर में चार-चार सुमधुर बंटियों के बजने की सम से बीरे-बीरे से जह बंटियाँ बजी और अंत में चार बड़े-बड़े बंटों के बजने की राजर की तरह आवाजने समूची 'यूनिवर्सिटी सीमा को स्वन्दित कर दिया।

गोविन्द घीरे-धीरे यूनिवर्तिटी रोड पर टहल रहा था श्रोर कलाक टावर की श्रवाज से उसे लगा कि मानों कोई पत्थर का एक बहुत ऊँचा श्रीर वेनज़ीर महल का खंडहर चड़ा है। तूऊानी रात का पिछला पहर है। गोविन्द उसी खंडहर में कहों सो गया है श्रोर ज़ैनव उसे घटाटोप श्रन्थेरे में दृहती श्रा रही है, श्रोर दह एक लटकती हुई रस्सी को श्रपनी श्रोर खींच रही है श्रोर उससे उन खंडहर का मीठा गजर वज रहा है। ज़ैनव चुर होकर उस मीठी श्रवाज़ के नीचे रस्सी पकड़े हुए खड़ी है। गोविन्द इसे दूर से देख रहा है।

गोदिन्द यूनिवर्सिटी रोड पर टहल रहा था और उसे लग रहा था कि वह किसी खेत के चौरस मेंड़ पर चल रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड की घरती, अपने सीने पर कुटे हुए सीमेन्ट, चूना, पत्थर और तारकोख की मोटी तह को चीर कर गोविन्द को देख रही थी और गोविन्द की नाक में वही जवान मिट्टी की खुशव आप रही थी और वही घरती की फरियाद आ रही थी—िक एक दिन मेरे दामन में चलते हुए मेरे बच्चों पर अंग्रेजो ने गोली चलाई थी, किसी वहन का सुहाग लूटा था, किसी माँ की गोद लूटी थी—''एक दिन मेरे दामन में दामन से मेरे चार हड़ताली, सोलह दिन और रात के अनशन किए हुए बच्चे न जाने कहाँ मेजे गए थे। एक दिन और इस तरह कितने दिनों की घटनाएँ हैं कि मेरे कितने बच्चे एम०ए०,वी० ए० की पित्र आर जू लेकर पढ़ने आते हैं और ग्रीवी, लाचारी से हार कर यहाँ से धीरे छिप कर चले जाते हैं ''और उनके बेबस गर्म-गर्म आँस् मेरे दामन पर दुलक जाते हैं।

दूसरी रात को जब गोविन्द सोने जा रहा था, सहसा गोविन्द को

मालूम हुन्ना कि कोई उसके ऊपरी कमरे में सितार बजा रहा हैं, फिर भी वह मुँह दक कर सो जाना चाहता था। लेकिन सितार इतनी गित से बजाया का रहा था कि जैसे कहीं से संगीत की लहरें दौड़ रहीं हों फिर भी गोविन्द चुपचाप सो जाने के लिए बार-बार करवटें बदल रहा था।

सहसा उसके बंद दरवाज़ें पर किसी की आवाज़ आई---"गोविन्द, बाबू! ज़रा दरवाज़ा खोलिए।"

"कौन ?"गोविन्द ने भीतर से पूछा ।

"जी, मैं वन्ने हूँ बन्ने ! सरकार बाबू का नौकर ?"

गोविन्द ने ग्राश्चर्य से बिजली जलाई श्रौर किवाड़ खोलते ही पूछा--"क्या है बन्ने ?"

बन्ने ने श्रदव से दाँत निकालते हुए कहा, "सरकार! "सुन रहे हैं न! यह सितारं रानी बिटिया बजा रही हैं "श्राप को उन्होंने बुलाया है।"

"रानी बिटिया !" गोविन्द को आश्चर्य हो रहा था :

"हाँ-हाँ • नीना रानी !"

गोविन्द ने घड़ी देखी और बन्ने से पूछा, "बन्ने, तुम भूठ बोल लेते हो न ?"

"हाँ, हाँ, सरकार खूब ! हाथ और ज़बान दोनों साफ़ हैं !"

"तब एक काम करो, "जाकर नीना से कहना कि गोविन्द बाबू सो गए हैं!"

"न, सरकार ! • • उन्हें मालुम है कि आप जग रहे हैं • कोई दूसरा बहाना बताइए !"

गोविन्द ने भुँ भलाते हुए कहा, "श्रुच्छा जास्रो : कुछ नहीं : कह देना कि गोविन्द की इच्छा नहीं है !"

यह कह कर, गोविन्द ने किवाड़ बंद करली और सोचने लगा कि नीना कितनी बेवकूफ़ है! वार-वार यह सोच कर शहरी तीर मार रही है ... कि गोविन्द देहात का है। उनने ऐसी रंगीनियाँ कहाँ देखी होंगी, यह देहाती लड़का बड़ी आसानी से बेवक्फ़ बनाया जा सकता है!

गोविन्द ऊपर सितार सुन रहा है श्रौर श्रपने श्रन्तर्मन में सोच-सोच कर हँस रहा था। सहसा सितार का संगीत वंद हुआ श्रौर गोविन्द को श्राशा हुई कि श्रव उसे नींद श्रा जायगी श्रौर वह श्रपनी नींद में ख्वाब देखेंगा। ख्वाब में वह जगतपुर पहुँच जायगा श्रौर जगतपुर पहुँच कर उसे उसकी जैनव मिल जायगी।

एकाएक दरवाज़े पर नीना की श्रावाज़ हुई — "गोदिन्द वाबृ !" गोविन्द ने फिर लाइट श्रान की श्रीर दरवाज़ा खोज़कर नीना का स्वागत किया। गोविन्द ने एक दृष्टि में नीना श्रीर श्रपनी घड़ी दोनों को देखा! दोनों में वारह वज रहे थे।

नीना ने गोविन्द को देखते ही पूछा, "क्या आप को नेरा सितार अच्छा नहीं लगता ?"

"अच्छा बुरा को तो मैं नहीं कह सकता, क्यों कि मैं कुछ समक नहीं पाता!"

''समक्त नहीं पाते ?" नीना ने आरचर्य से कहा, ''मके भी नहीं ?"

"शायद त्र्याप को भी नहीं !" गोविन्द ने उदासी से कहा ।

''यह मेरी बदिक्तिस्मती है, ' लेकिन ' गोविन्द ! मैं आज यह सितार त्रम्हारे लिए बजा रही थी।''

गोविन्द का माथा घूम गया। वह धीरे-धीरे कमरे से बाहर निकल कर, नीना से बातें करता हुआ यूनिवर्सिटी रोड पर निकल आया। आसमान में चाँद निकल आया था। यूनिवर्सिटी रोड साफ़ लगरही थी।

'मैं यह सितार तुम्हारे लिए बजा रही थी गोविन्द !'' नीना ने फिर कहा, ख्रौर दूर ख्रासमान में नए चाँद को देखता, गोविन्द चुप था। ''गोविन्द ! लगता है कि तुम किव भी हो !'' नीना ने फिर पूछा। ''नहीं यह बेवकूफ़ी सुक्तमें नहीं है !''

"तब तुम हमेशा किसको याद किया करते हो ?"

गोविन्द नीना के साथ यूनिवर्सिटी की श्रोर बढ़ने लगा श्रौर उसकी इच्छा हुई की वह कह दे कि मुक्ते एक ऐसी लड़की याद श्राती रहती है जो जगतपुर की शेख पट्टी से रोज़ निकल कर, सुबह श्रौर शाम एक नीम के तले खड़ी होकर निकलते श्रौर डूबते हुए सूरज की किरनों को देखती रहती है श्रौर रोज़ रोकर रात में सोती है—श्रौर सुबह फिर निकलते हुए सूरज की पहली किरन से प्रार्थना करती है; कि मेरे गोविन्द को ख़ैरियत से रखना!

लेकिन गोविन्द चुप था ग्रौर उसके समीप नीना हवा में जलती हुई मोमबत्ती की तरह चंचल थी।

, "तुम मुक्ते बहुत अञ्छे लगते हो गोविन्द !"

नीना के इन शब्दों को सुनकर गोविन्द फिर कॅप गया श्रौर असने स्थिरता से कहां,

"शहर के लोग इतना भूठ क्यों बोलते हैं ?"

"क्या तुम मुक्ते भूठी समभते हो, गोविन्द ?" नीना को जैसे बहुत बुरा लगा हो !

गोविन्द चुप था। नीना गोविन्द के दोनों हाथों को पकड़े हुए गंभीरता से कह रही थी, ''मैं सत्य हूँ 'मैं अपनी आत्मा की बात कर रही हूँ ' तुम मुफे चाहे जितना ग़लत समको; लेकिन मैं दिखा दूँगी कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं ? 'मैं और मेरा सितार तुम्हें कैसे प्यारा नहीं लगता!''

अप्रावेश में गोविन्द गंभीरता से अपने कमरे में लौट आया और वह फिर सोने का प्रयत्न करने लगा। इतने में गोविन्द ने सुना कि नीना फिर ऊपरी कमरे में ब्राकर सिसक-सिसक कर से रही थी। गोविन्द की इच्छा हुई कि वह इसी दम इस मकान को छोड़कर इन्द्रा बहन के पास चला जाय ब्रीर सारी वार्ते कह दे, लेकिन रात के एक बजे थे ब्रीर इन्द्रा वहन वीसेन होस्टल में बंद थीं।

सुवह ब्राठ वजे गोविन्द ने वीमेन होस्टल में जाकर इन्द्रा बहन से भेंट की ब्रीर स्पष्ट शब्दों में रात की घटी हुई घटना को कह सुनाया ब्रीर गोविन्द ने यह भी कहा, कि ब्रव उसका यूनिवर्सिटी रोड पर रहना ठीक नहीं।

इन्द्रा ने समकाया कि यह तो यूनिवर्सिटी जीवन की साधारण घटनाएँ हैं। उन लोगों के होस्टल में भी तो इसी तरह कितने पानल लड़कों के खत त्याते हैं, प्रतिज्ञाएँ त्याती हैं. पर क्या वे पहाई छोड़कर भाग जाती हैं? फूल की कितनी क्यारियाँ, रास्ते में मिलती जायँगी क्योर सच्चा राहगीर त्रपने रास्ते चलता रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड तो वैसे बहुत वड़ी-बड़ी हस्तियों से बसी थी, लेकिन इन हस्तियों में गंजा कीसी खाँ नाम का एक तांगेवाला सब हस्तियों का बादशाह था।

उसकी उम्र मुश्किल से चालींस साल की थी। इतने में यह उसकी तींसरी बीबी कल रात को ब्रायी थी। दो बीबियों को वह तलाक़ दे चुका था। उसके घोड़े हर महीने बदले जाते थे, ब्रार जब कभी वह नया घोड़ा लेता था उसकी एक न एक ब्राँख जरूर श्रंधी या कानी रहती थी ब्रार घोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ा रहता था ब्रार वह हमेशा उन घोड़ों के नए नाम रखता जाता था—कभी जिन्ना साहब, कभी सुभाष बोस, कभी हनुमान जी, सिकंदर कभी हसन-हुसेन वगैरह।

गंजा भीसी खाँ वैसे तो जात से मुसलमान था लेकिन अपने विचारों से इतना असीम था कि क्या कहने १ वह अपनी जात इन्सान बताता था। उसे देखने से लगता था कि वह बम्बई का कोई मशहूर दादा है लेकिन उसके व्यवहार इतने बच्चों के से थे कि देखने वाले ताज्जुब करते थे।

सुबह बिना टोस्ट के चाय न पीता था और चाय पीते समय वह पहला कप अपने घोड़े को पिलाता था और टोस्ट के कितने टुकड़ों को उसके किनारे-किनारे बैठे हुए कम से कम बीस कुत्तों के सामने फेंकता जाता था।

इसके बाद वह एक पुरानी पाइप में (जो किसी अमेरिकन कैप्टन ने उसे मेंट की थी ) सिगरेट या बीड़ी की तम्बाकू डालकर अजीव अपदा-शान से पीता था और यूनिवर्सिटी रोड के एक छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे अपने घोड़े की मालिश करता था। मालिश करते समय, वह फिल्म के उन तमाम चलते हुए गानों को गाता जाता था, जो शहर में इन समाह की खास तस्वीरें रहती थीं। वह कभी कोई पुराना गीत न गाता था। यही कारण था कि कितने होस्टल के बाबू लोग जब पिक्चर जाना चाहते थे, तब जितनी पिक्चरें उस समय चलती थीं, सबके बारे में उससे पूछ लेते थे। वह सब चलती हुई तस्वीरों की समीजा देता रहता था।

वह यूनिवर्सिटी के सब लड़कों, बंड़, जवानों को गाली बकता रहता था लेकिन जैसे किसी के सर किसी तरह की खाफ़त खादी, कीसी खाँ अपना ताँगा लिए उसके सामने खड़ा मिलता। वह यूनिवर्सिटी जाते हुए कितने वाबुख्रों पर छींटे कसता रहता, हिन्दुस्तानी में नहीं, ख्रमेरिकन अँग्रेजी में, ख्रीर लड़कियों के तो रग-रग का पक्का डाक्टर था।

यूनिवर्सिटी रोड से आर्ता-जाती हुई तमाम नौजवान जमादारिनी को वह कभी अपनी महबूवा, कभी लैला, कभी शीरी, कभी मेरी जान, कभी डालिंग वगैरह न जाने कितने संवोधनों से पुकारता फिरता था। लेकिन कभी उनपर आँच न आने देता। पिछले साम्प्रदायिक दंगों के दौरान में वह अपनी इसी इन्सानियत के नाते जेल में चार महोने कड़ी सज़ा काट आया था। कोई पुलिस चौकी के हेड कांसटेविल साहव एक नौजवान लड़की को परेशान कर रहे थे। एक रात को उस लड़की को पकड़ते समय, भीसी खाँ ने अपने ताँगे से उन्हें देख लिया था और फौरन संशी जी को दो चानुक मारा था। फिर दूसरी सुवह वह साम्प्रदायिक गुंडा करार होकर जेल गया था।

\* \* \*

ऐसे गंजा कीसी खां से गोविन्द की खूब पटती थी। गंजा कीसी खाँ शहर में जहाँ कहीं, जिस सड़क पर गोविन्द को देख लेता; फ़ौरन ताँगे से उतरकर उसको नमस्ते करता श्रौर गोविन्द को श्रपने ताँगे पर विठाने का भरसक प्रयत्न करता। एक शाम को गंजा स्तीसी खाँ, गोविन्द को अपने ताँगे पर विठाए थार्नीहिल रोड से कटरा आ रहा था।

गोविन्द चुप बैठा था श्रीर भीसी खाँ श्राराम से बैठा हुश्रा, मुँह में पाइप दबाए घोड़े को पुचकार रहा था।

इतने में भीशी खाँ ने पाइप को अपने बाँए हाथ में सँमाला और गोविन्द को जगाकर कहना शुरू किया—

''गोविन्द बाबू ! · · · ऋो गोविन्द बाबू ! · · · ऋपने मकान मालिक बाबू की लड़की निलनी मजूमदार को ऋाप जानते हैं न ?''

गोविन्द चौंककर सावधानी से ताँगे पर बैठ गया श्रीर श्रजीब उत्सुकता से गंजा की बातों में हुँकारी भरनी शुरू की—"हाँ, हाँ! "कहो क्या वात है ?"

गंजा भीसी खाँ ने कहना शुरू किया, "हुजूर! मैंने इस छोक्रां को बचपन से देखा है, इसके रग-रग से वाक्तिफ़ हूँ! ऐसी लड़की मैंने कभी न देखी। यह इस वक्त मुश्किल से बीस साल की है, लेकिन इसने बीस वाबुद्यों से मुहब्बत की होगी।"

''सच ! भीसी ! यह क्या कह रहे हो ?'' गोविन्द के स्रारचर्य दुस्रा।

"हाँ, हाँ, हुज़ूर ! अप्राप मेरी बात तो सुनिए ! यह मेरा सर धूप में नहीं गंजा हुआ है हुज़ूर ! इसने दुनिया देखी है और बेचार अपने आप विस गया है ! हाँ तो में कह रहा था न हुज़ूर ! इस छोकरी ने कम से कम बीस यूनिवर्सिटी के बाबुओं से मुहब्बत की होगं और कम से कम, जितना कि मुक्ते मालूम है इसने तीन बाबुओं की जाने भी ली हैं।

"गंजा !" गोविन्द श्राश्चर्य से चीख पड़ा !

"हाँ, हाँ, हुज़ूर आप सच मानिए ! यह नागन है नागन ! व खुद शिकार करती है, अधीर शिकार को आपस में लड़ा कर ख़् करवा देती है अधीर यह इतनी ख़ुश होती है कि क्या बताउँ सरकार ! खुन करना, इसकी खुशी है, रोज़ राज़ श्रुँगार बदलना, नाचना गाना यूनिवर्सिटी में फज़ूल के लिए उड़ना इसके किनारे-किनारे फैले हुए जाल हैं जिनमें कितने मासून, वेगुनाह बाबू लोग शिवार की तरह फँव जाते हैं।"

"गंजा! "तुम बहुत बड़े बत्तमोज हो ! "ऐसी दातें तुसे नहीं करनी चाहिए! "...'' गोविन्द ने गम्भीरता ने कहा, ''नहीं तो इसकी जिन्दगी खराब हो जायगी!''

'हुजूर ! ' 'में इन वातों को मबसे थोड़े कहता हूँ, यह तो मैंने विफ्री स्थाप से इस बजह से कह दिया कि जिससे स्थाप इसने नाइधान हो जॉय ' कमी इसकी वातों में न स्था जाय ' ' । ''

भीसी का तांगा यूनिवर्सिटी रोड पर पहुँचा और नोविन्द ने उत्तर कर भीसी को प्यार से अपने सीने में लगा लिया और वहा, "ट्रम बहुत शैतान हो, भीसी!"

मीसी खिलखिला कर हँसने लगा और उसका बहता हुआ बेसुरा गीत, "हवा में उड़ता जाए, मोरा लाल दुपट्टा नलनल का !" यृनिवर्सिटी रोड पर गूँज उठा।

\* \*

दूसरे दिन से यूनिवर्सिटी, जन्माष्टमी के उपलच्च में दो, दीर और चार सितम्बर—रविवार, सोमवार, और मंगलवार के लिए बंद थी।

दोपहर का समय था। गोदिन्द खा-रीकर अपने कमरे में बैठा था और कुछ शून्य सा सोचता हुआ अपनी खिड़की से यूनिविधिटी को देख रहा था। उसके दिमाग़ में गंजा की बातें अब तक कर्मी-कभी तैर जातीं थीं और वह अपनी जगतपर की लड़कियों को सोचकर मुस्करा देता था।

जब गोविन्द इस तरह न जाने क्या-क्या सोचता हुन्रा परेशान हो गया तब वह स्रपनी जैनब को खत लिखने बैठ गया। ज़ैनब !

जिस सड़क पर मेरा कमरा है उसको लोग यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं। यह अपनी लम्बाई में कुल ग्यारह सौ चौबिस कदम लम्बी और सात कदम चौड़ी है। यह जहाँ से शुरू होती है, उस सिरे पर विजलों का छोटा सा घर है और जहाँ खत्म होती है उस सिरे पर ठेले वालों की कुट्टी है। इस तरह से यह सड़क हमारी तवारीख़ के कम से कम पाँच सौ वर्षों की लम्बाई को छूती है—एक ओर पुराने ठेले का युग, गुलामों का युग; जब इन्सान राजा के रथों में, पालकियों में घोड़ों की तरह जोता जाता था और चाल धीमी होते ही उनके पसीने से तर शरीर पर सिपाही के कोड़े लगते थे। दूसरी ओर आज के युग का बिजली का युग, वैज्ञानिकों का युग; जब इन्सान बिजली खाएगा, विजली से दवा करेगा, बिजली से मुहब्बत करेगा और विजली से मरेगा भी।

हाँ, तो ज़ैनव ! मैं ऐसी यूनिवर्सिटी रोड पर रहता हूँ, जो इतनी छोटी होते हुए भी पाँच बार टेड़ी-मेढ़ी हुई है। इस तरह ऋपेने दामन में यूनिवर्सिटी के, उसके कितने खास होस्टल, (जहाँ बड़े-चड़े धनी लड़के, जो कलक्टर और डिप्टी-कलक्टर, नायब तहसीलदार कौरह बनते हैं, रहते हैं) जैसे हालैएड-हाल, सर सुन्दर लाल, म्योर होस्टेल, वगैरह को ऋपने में खींचे हुए है।

इस सड़क पर सिर्फ़ तीन तरह की दूकाने हैं—एक पढ़ने की दुकान दूसरी खाने की दूकान, तीसरी खुशबू और चमचमाहट की दूकान। इस तरह से इस सड़क पर तीन तरह की खुशबू आती हैं—िकताबों से धरती की खुशबू आती है; हरापन लिए कुछ सोंधी-सोंधी। खाने-पीने की दूकानों (रेस्ट्रां) से राजा की कोट की तरह खुशबू आती है—जैसे हरदम माँस भूना जा रहा है, हरदम कुछ तेज चीज़ के छौंकने और बघारने की खुशबू। तीसरी खुशबू पाउडर, कीम और इविनिंग इन पेरिस, वगैरह की आती है। प्यारी जैनव! इन चीजों को मुफे तुम्हें

समकाने की ज़रूरत नहीं है; यह सब ख्रेंग्रेजों की यहाँ के राजा, महाराजा, ख्रमीर साहू कारों को देन है। इनकी ख़ुशबू तुम्हारे कीने की ख़शबू से हज़ारों कोम पीछे हैं इन ख़ुशबू से तुम्हारा दम बुटने लगेगा!

दूसरी खुशब् भी इतनी भयानक है कि यूनिवर्सिटी गेड पर चलने वाले गरीव लड़कों की नाक में पड़कर उनकी जोगों पर पानी वन जाती है, ब्राँखों में ब्राँस बनती है ब्रोर उनके दिल ब्रोर दिमाग़ में चोट करती है कि तुम कितने गरीब हो! तूने इन महकती हुई चीज़ों को कब खायी है ? ''तेरा इन रेस्ट्रॉ के किस मैनेजर के पान हिमाव है ? ''त् तो देहाती ही रह जायगा, न तुभे चाय पीने ब्राएगी, न किसी को ब्रार्डर देने ब्राएगा, न तुभे चम्मच, कॉट ब्रोर हुई पकड़ने ब्राएगे।

ज़ैनव ! पहली खुशबू में ताज़गी है लेकिन उसमें वह ज़िन्दगी श्रीर श्राँखें नहीं जो हमें जगतपुर की समतल वाटियों में चलने में मिलती हैं, जो हमें वहाँ के इन्सान के दिलों की बादियों में चलने में मिलती है।

पहली तरह की वे लड़िकयाँ हैं, जो कार पर, ताँगे पर, साइकिल पर, रिक्से पर, ठेले पर, पैदल चलती हुई यह सोचती हैं कि उनके सामने कितने नौजवान सर मुकाए हुए ज़मोन पर पड़े हैं श्रोर वे उनकी पीठ पर चलती जा रहीं हैं श्रोर श्रपने पीछे इतनी खुशबू छोड़ती हैं कि पीछे कितने नौजवान मुँह बाए दौड़े चले श्रा रहे हैं।

ये लड़िक्याँ तुम्हें विल्कुल नहीं पसंद श्राएँगी जैनव ! इन लड़िक्यों में तहज़ीव, सम्यता; बोलने, उठने, व्यवहार के श्रलावा श्रीर कुछ नहीं है। इनका-जीवन सिर्फ़ इन्हीं के जीवन तक सीमित है। इनकी ब्रनावटी खुशबू; जो मशीनों से तैयार होती है, मसालों को मिला-जुला कर तैयार की जाती है, इन पर लदी होती है। ब्रीर इस मशीन की खुशबू में दम घुटाने वाले तत्व अधिक होते हैं। इनमें अन्तद्ध नद के कीड़े उड़ते रहते हैं। इसलिए इस खुशबू से उम्हारा मासूम सर चक्कर करने लगेगा, जैनब।

दूसरी तरह की लड़कियाँ वे हैं, जिन्हें दुनिया मंगी कहती है, जमादारिनी कह के मुँह पर घृणा से रूमाल रखती है। ये लड़कियाँ मुबह त्राट बजे से चार बजे शाम तक बराबर अपनी कमर पर दुनिया की गन्दगी का पच्चीस, तीस सेर बोम लिए हुए, मुकी हुई, पेशानी और कँपते हुए पैर से पसीने को बहाती हुई बूदों से रंगीन यूनिवर्सिटी रोड पर चलती हैं, जिन्हें कभी कोई ताँगे वाला गाली देता है, कभी कोई रिक्से वाला छींटे कसता है, कभी कोई राहगीर घृणा से नाक पर रूमाल रखकर मुनमुना उठता है।

इन सब लड़िकयों की आँखों में जगतपुरी आँसू हैं, ज़ैनब! ये लड़िकयाँ तुम्हें बहुत पसन्द आएँगीं। ये तुमसे मिलते ही रो-रोकर कितनी फ़रियाद सुनाएँगी—िक मेरा शौहर शराबी है, सुभे बहुत पीटता है, कि मेरे ख़सम ने तीसरी शादी की है, कि मेरे होने वाले ने सुभे जवाब दे दिया है, कि रात भर सुभे नीद नहीं आती, कि में मंगी का काम नहीं करना चाहती—लेकिन पापी पेट नहीं मानता, कि म्युनिस्पैल्टी के ज़मादार ने कल मेरी ज़बरदस्ती आबरू ले ली, कि में अकेले पचास घर की सफ़ाई करती हूँ पर मुभे सिर्फ चालिस रुपए मिलते हैं, कि दस घरों ने मेरी तनख्वाह रोक ली है।

ज़ैनब ! श्रीर एक तरह के लड़के इस सड़क पर वे हैं, जो हमेशा किसी न किसी चीज़ के भूँ खे रहते हैं ! कोई लड़कियों के पीछे भूखा दौड़ रहा है, कोई सिनेमा श्रीर नए सूटों के पीछे दौड़ रहा है । कोई श्रपनी डिक्री और नौकरी के लिए भूखा तड़प रहा है, परवाह नहीं; चाहे

उनकी आँख घँसी जाय, चाहे खाँसी बढ़ती जाय, चाहे भृख मिटती जाय। कोई अपने आदर्श पिवत्र आरज़ के लिए, फुठे हैंचे-कॅंच भावनाओं के पीछे अपने को बिस रहा है—में भी इन्हीं लोगों में ने एक हूँ। तुम्हें इन लड़कों में शायद बहुत कम लड़का उन तरह मिले जो मस्ती से रोनी में, अपनी भैंत की पीठ पर बैटा हुआ बाँसुरी बजा रहा हो; जिसमें जो कुछ हो वह भीतरी हो बाहरी कुछ नहीं।

ज़ैनव संद्येप में मेरी यूनिवर्सिटी रोड की यह मूरत है, जिमपर में एक वहुत बड़े मकान के किनारे वाले कमरे में रहना हूँ। यहाँ एक गंजा भीसीखाँ, ताँगे वाला मेरा सच्चा दोस्त है और इस मकान में निलनी मजूमदार, जो इन्द्रा वहन के साथ एम० ए० में पहनी हैं: मेरे लिए खुली हुई किताव है; जिसके वारे में त् मुनते ही बेहोश हो। जायगी।

\* \* \*

तीसरे दिन, जब गोविन्द की इन्द्र वहन से भेंट हुई ; तब उनने यह खंते सुनाकर जगपुर ज़ैनब के पास भेजा।

दूसरी शाम को चार वजे गोविन्द यूनिवर्तिटी रोड पर एक रेस्ट्राँ में ब्राकेले बैठा चाय पी रहा था।

सहसा उसने देखा कि राजकुमार विजय एक कार लिए हुए यूनिवर्सिटी की ग्रोर भागता जा रहा है। गोविन्द स्नंभित हो गया ग्रोर उसी तरह चाय छोड़ करके वह रेस्ट्रॉ के बौहर खड़ा हो गया ग्रोर सोचने लगा कि उसे विजय का भ्रम तो नहीं हो गया है? विजय यहाँ कब, कैसे श्राया है?

गोविन्द वहाँ खड़े-खड़े सोचता रहा ग्रौर उसका मन नाना प्रकार की शंकान्नों को लिए हुए बहुत दूर-दूर भाग रहा था। सहसा उसने फिर देखा कि वही कार फिर यूनिवर्सिटी की ग्रोर से इधर ही चली ग्रा-रही है। गोविन्द फुटपाथ पर चला ग्राया ग्रौर वह—दौड़ती हुई कार सहसा गोविन्द के सामने रक गई।

١.

गोविन्द ने देखा, पिछली सीट पर तारामती किसी नवयुवक के साथ बैही हैं श्रौर विजय ड्राइव कर रहा था।

गोविन्द जब देख कर आगो बढ़ने लगा था, उसी समय विजय की आवाज आई, ''गोविन्द !...तुमसे इनका कुछ ज़रूरी काम है!''

कार से तीनों बाहर निकल आए थे। गोविन्द उन लोगों के सामने खड़ा था। तारामती डरी हुई मृगी की तरह गोविन्द को देखती हुई सर मुकाए खड़ी थी।

विजय ने गोविन्द का युवक से परिचय कराते हुए कहा, "श्राप ही हैं मिस्टर गोविन्द!"

"त्रौर। त्रापकी तारीफ़ १'' गोविन्द ने युवक से हाथ मिलाते हुए पूछा।

विजय ने परिचय दिया, ''ग्राप हैं, तिलकहरा के राजकुमार, केशरी उदयसिंह !. ग्रीर सुके तो शायद स्त्राप जानते ही होंगें !''

"जी हाँ, श्रापको तो खूब जानता हूँ।" गोविन्द ने कहा, श्रौर वह फिर उदयसिंह से श्रद्धा से हाथ मिलाते हुए भूम उठा, "बड़ी ख़शी हुई श्रापसे मिलकर, चिलए चाय पीजिए!"

उदयसिंह ने कहा, "ब्रहीं, नहीं, माफ़ की जिएगा, हम लोग बार्नेंट में टिके हैं. वहीं चाय पी जायगी...श्राप भी चितिए वहीं.. हम लोग श्राप ही को लेने के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर चक्कर लगा रहे थे, बैठिए कार में, चिलए!"

गोविन्द चुप था उसके दिमाग़ में एक छोटी सी प्रश्न की रेखा खिंची—क्या मुक्ते इन लोगों के साथ जाना चाहिए ?

"श्राइए मिस्टर गोविन्द ! इसमें सोचने की क्या वात है ?" "हाँ, हाँ, श्राइए बैठिए।" सव ने विवश किया श्रीर गोविन्द निश्चेष्ट कप में वेउ तथा।

वार्नेट पहुँचकर, गोविन्द ने ऋपनी पूरी दृष्टि ने नारामना को देखा श्रीर वह सहस गया। तारा का मुँह पोला पड़ता जा रहा था।

भीतर एक शानदार कनरे में पहुँचकर गोविन्द ने देखा, नाय तारी हुई हे त्र्योर वैरा खड़ा है।

सब चाय पर बैठ गए। कमरे में ऋ जीव . ख्यम्रजी से मरकरी लाइट फैज रही थी।

चाय भी लेने के बाद विजय ने तारामती में कहा, "जाना चाही, तो फर्स्ट शो उर्यासंह के साथ जाकर देख आवी।"

तारामती पर जैसे कुछ, असर ही न पड़ा था। वह गंभीरता ने गोविन्द को देख रही थी और विजय की कितनी वातों को अनसुनी करती हुई माना मूक होकर जवाव देती जा रहो थी कि मैं यहीं रहूँगी! गोविन्द के साथ रहूँगी, कहीं न जाऊँगी!

केंशरो उदयसिंह ने चुक्ट दवाते हुए गंनीरना ने पृछा, "मिस्टर गोविन्द ! मुक्ते ऋाशा है कि ऋाप सत्य बोर्नेंगे और मेरी शकाशों तथा प्रश्नों के सही-सही उत्तर देंगे।"

'श्रापकी आशा ठीक है।'' गोविन्द ने गंभीरता मे उत्तर दिया। 'श्राप जगतपुर में सामाजिक रूप से अजान हैं न?''

"जी हाँ, सामाजिक ठीकेदारों की दृष्टि में !"

"ठीक, . . त्र्राप ज़ैनव के घर खाते-पीते हैं ?"

"जी, खूब खाता-पीता हूँ," गोविन्द ने गंभीरता से कहा, "लेकिन त्राप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं ?" केशरी उदयमिंह जी ने मुस्कराते हुए कहा, "क्यों मैं इन प्रश्नों के पूछने का ऋधिकारी नहीं हूँ. ऋगर त्राप को बुरा लगा हो तो...मुक्ते माफ़ कीजिएगा!"

"नहीं, नहीं, पूछिए १... लेकिन जो असली वात पूछनी हो, पहले वही पूछिए।" केशरी सिंह ने विजय की श्रोर देखकर मुस्करा दिया श्रौर गोविन्द को लगरू जैसे उसे किसी ने चाँटा मार दिया हो।

केशूरीसिंह ने फिर कहना शुरू किया, "जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप घबड़ाइए नहीं,...तो आप मुसलमान हैं!.. और महारानी इन्द्रा के साथ आपका कौन सा रिश्ता है ?"

''क्या मतलब ?..महारानी का क्या मतलब !'' गोविन्द की बाहें फड़क रहीं थीं ग्रौर उसके क्रोंठों से शोले फूट रहे थे!

"श्रावेश में न श्राइए ! जरा कायदे से रहिए !'' केशरीसिंह ने क्रोध में कहा, "इन्द्रा से श्रापका कौन सा रिश्ता है !''

"मतलब १"

"मतलब नहीं, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि बदमाश इन्द्रा तुम्हारी.. प्रोमि...।"

इतने में ही गोविन्द ने श्रंधा होकर उसी ज्ञ्गण केशरी उदयसिंह के मुँह पर इतने ज़ोर का चाँटा मास कि कमरा चीख उठा, और गोविन्द तेज़ी में बाहर निकल आया।

गोविन्द तेज़ी से महात्मा गाँधी मार्ग पर चल रहा था, सहसा उसके कानों में कहीं से गंजा भीसी खाँ की ऋावाज ऋाई। गोविन्द के पुकारते ही भीड़ को पार करके गंजा भीसी तांगा लिए सामने ऋा गया ऋौर गोविन्द को लेकर यूनिवर्सिटी रोड की ऋोर बढ़ गया।

गोविन्द उसी तेज़ी में वीमेन होस्टल स्त्राया स्त्रौर इन्द्रा बहन के सामने चमा माँगते हुए रोने लगा—"इन्द्रा बहन माफ़ करना !... स्त्राज मैंने एक बहुत बड़ा स्त्रपराध किया है।"

"मुक्ते मालूम है, तूने जो अपराध किया होगा !" "इन्द्रा बहन !"

"हाँ, गोविन्द ! तुम्हारे दो घंटे के पहले मैंने वही काम किंग है..लेकिन मैं उसे.. अपराध नहीं समक्तती !..मैंने भी उसी बात पर राजकुमार बिजय को भी बहुत ज़ोर का चाँटा मारा है !" "सच इन्द्रा वहन !" गोविन्द हैरान था। श्रौर उसने श्रजीव पीड़ा से कहा, "लेकिन वहन, मैंने तो केशरी उदय को मारा है ! ूरे"

"ठीक किया, ईश्वर को जो मंजूर होता है, वही होता है ।" "तो तम्हारे पास मी ये लोग आए थे ?"

"हाँ, दो बार आए थे और दो बहुत गहरी, असीम दीड़ा को लिए हुए लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं !...चर,.."

दोनों चुप थे और दोनों के नामने दुनिया इस तरह बदली हुई नज़र आ रहीं थी कि मानो सुष्टि में बलय आने वाला है। दोनों के किनारे अधिरा इस तरह बढ़ता आ रहा था, मानो कार्ज रान दिर आई हो और सितारे कहीं खो गए हों।

गोविन्द ने एक नवीन उत्साह से इन्द्रा के दोनों हाथों को मज़बूर्ता से पकड़ते हुए कहा; "वहन !..मेरी एक प्रार्थना है, हम लेग जक बार श्रीर उन लोगों से मिल लें !"

'श्तो. बार्नेट चला जाय ?"

''हाँ, चाहे जहाँ वे मिलें ...चली बहन !"

गोविन्द इन्द्रा वहन को रिक्से पर विटाए यूनियनिटी गेड से वढ़ रहा था, इतने में दूर से उसने राजकुमार विजय की फिर वहीं कार देखी।

गोविन्द यूनिवर्सिटी रोड पर उतर कर, कार के नामने खड़ा हैं। गया और कार रुक गई।

कार पर सिर्फ़ विजय था और नोविन्द की ग्राँखें केशरी उदयसिंह को ढूँद रहीं थीं !

"चिलिए! मैं ऋापही लोगों के पास छा नहा था," 'इजय ने फुटपाथ पर कार बंद की ऋौर गोविन्द से कहने लगा, "चिलिए ! . . हम ऋापके कमरे में चल रहे हैं!"

गोविन्द, विजय श्रौर इन्द्रा ब श्रूनिवर्सिटी रोड के उस कमरे में बैठे थे जहाँ गोविन्द श्रक्सर बैठ कर इन्हीं शंकाश्रों पर बहुत दूर-दूर तक सोचा करता था।

विजय ने गंभीरता से कहना शुरू किया, 'दिखिए! त्राज सुके तो इन्द्रा ने मारा है त्रौर केशरी को गोविन्द ने मारा है, परिस्थित खराब से बदतर हो गई हैं 'लेकिन मैं त्रब भी परिस्थित को सुलका सकता हूँ!"

"कैसी परिस्थिति ? इसे ज़रा एक बार और स्पष्ट कर दीजिए! इन्द्रा बहन ने कहा।

"श्रोह! स्रभी तक श्रापको वस्तुत्त्थिति स्पष्ट नहीं!" विजय ने श्रजीव गर्व की सुस्कान से कहा, "परिस्थिति यह है कि तिलकहरा के राजकुमार केशरी उदयसिंह ने, जिनके साथ श्रापकी मँगनी हुई थी, कुछ श्राधारों पर वह संबंध तोड़ लिया है 'श्रोर 'श्रोर 'श्रोर''।"

"बस ! बस ! ठीक है !…" गोविन्द ने उफनकर कहा, ..

"नीच ! • तुभे अगर दुश्मनी का बदला ही लेना था तो और भी बहुत तरीके थे ! • बेगुनाह बहन ने तुम्हारा क्या विगाड़ा था ?"

"इसे आप लोग जानते हैं ! गोविन्द ! ज़रा आवेश में आकर बार्तें न करो ! तुम दोनों के कल्याण की बार्तें करने आया हूँ !"

''सुनाइए !''

"सुनिए ! परिस्थितियों को मैं अब भी सुलक्का सकता हूँ ज़ौर शर्त भी बहुत छोटी है !"

"कहिए! कहिए!"

''सिर्फ़ ज़ैनब को मेरे हवाले कर दो ! बस, मैं अभी इन्द्रा का वही सम्बन्ध केशरी उदय से जोड़ सकता हूँ।"

गोविन्द चुप हो गया। उसकी ऋाँखों में एक साथ उमड़ता हुऋा

समुद्र श्रीर तड़पते हुए शांते श्रा गए थे। उसने ज्ञागभर श्रपलक विजय को देखा फिर उसकी श्राँखें इन्द्रा पर टिक गईं।

"बोलो वहन ! क्या आज्ञा देती हो ? "मैं क्रिमी भी मूल्य पर तुम पर कालिमा की छाप नहीं लगने देना चाहना !"

इन्द्रा चुप थी श्रौर उनकी श्राँखें च्राग्भर के लिए विजय पर टिक कर गोविन्द पर टिक गईं। गोविन्द उनके सामने वेकरार था।

"गोविन्द! पागल मत वना!" इन्द्रा ने उफन कर कहा, "ग्रगर हम जत्य हैं तो ऐसे-ऐसे राजकुमार पैरों पर लोटते चलेंगं! • श्रीर गोविन्द सुनो! विजय की श्रपने कमरे से निकाल कर वन्द्र कर लो इस कमरे को इसकी वदबू से मेरा दम बुट रहा है!"

सव लोग खड़े थे। विजय क्रोध से तिलामेला रहा था, ग्रांर कमरें से बाहर निकलते-निकलते वह वक रहा था— 'ग्रोंर नेरे दुश्मनो का साथ दो! 'ग्रोर जगतपुर को ग्रन्न ग्रीर वीज दो! ग्रांर मेरे दुश्मनों का सुथ दो! 'ग्रोर मेरी भी देखते चलो! में तुम लोगों का क्या करता हूँ!"

विजय अपनी कार के पास पहुँच गया था, गोविन्द ने गर्ला से दौड़कर विजय को पुकारा, "विजय ! मेरी एक प्रार्थना मानो !"

गोविन्द विजय के पास पहुँच गया। इन्द्रा ने दौड़ कर गोविन्द की पकड़ लिया, "क्या कहने जा रहे हो, गोविन्द ?" गोविन्द की आँकों में आँसू थे, विजय की आँखों में शोले थे।

गोविन्द ने ऋसीम दीनता से विजय को पुकार कर कहा, "विजय! ....रहम खास्रो!"

"नहीं, ' उस शर्त को फिर एक वार सीच लो ! ' जो तुम्हें प्यारा हो वहीं करो !" विजय ने कहा !

"नहीं मुम्प्रक्क दया करो विजय! विकस्य इन्द्रा की लाज रक्को!" इन्द्रा ने वढ़कर गोविन्द का मुँह दबा दिया और उसकी पीट पर स्नेह से हाथ रखकर सावधान किया—''गोविन्द !··भूल गए अपने को ?'ं हेन्सान-इन्सान की दया की अपेन्ना नहीं करता, फिर तो तुम आज एक जानवर से, वहशी से दया की भीख माँग रहे हो !"

''बहन !'' गोविन्द चीख पड़ा ।

"श्रपनी मर्यादा को न भूलों गोविन्द ! वह तो जीवन है "श्रौर मनुष्य के श्रागे जानवर से बदतरों की क्या हस्ती ?"

विजय त्रपनी कार में बैठ गया। गोविन्द फिर पागलों की तरह विजय के सामने खड़ा हो गया।

इन्द्रा ने फिर रोककर पूछा, "क्या है गोविन्द ?"

"हम लोग अन्नकेले में एक बार तिलकहरा के राजकुमार से मिल लें।"

"तुम अजीव पागल हो गोविन्द," इन्द्रा ने गंभीरता से कहा, "मेरी बहुत अञ्च्छी किस्मत थी गोविन्द, 'ऐसे लोगों से ईश्वर ने सम्बन्ध तो नहीं जोड़ा था, नहीं तो मैं जीवन भर मरकर तड़पती रहती और तुम हमेशा रोते हुए मुक्ते देखते रहते। ''बहुत अञ्च्छा हुआ गोविन्द। 'खुश हो जाओ' भूल जाओ सब बातों को, फिर तो अब भी तुम्हारी लड़ाई का आखिरी मैदान वार्को ही है।"

विजय अपनी कार को लिए हुए बार्नेट की ओर वढ़ गया था। गोविन्द सूनी-सूनी आँखों से अधंकार में न जाने—क्या देख रहा था और इन्द्रा बहन समभाती जा रही थी, ''तुम्हारी नयी खेती सफल हो' तुम 'कुशल से रहो गोविन्द।"

गोविन्द जब इन्द्रा बहन को होस्टल तक पहुँचा कर अपने कमरे में लौटा, उस समय यूनिवर्सिटी क्लाक आठ छोटी-छोटी घटियों के बजने के बाद फनफना कर चुप हो गई थी। गोविन्द ने अपनी घड़ी देखी साढ़े बारह बज रहे थे। गोविन्द की आँखें जल रहीं थीं और दोनों कानों से आग फूट रहीं थीं। वह अपनी दोनों हथेलियों से, कानों को दयाए हुए बानेंट की विल्डिंग को देख रहा था। और अपनी भीतरी आंखों से देन्दें नहां था कि इन्द्रा वहन चुपके-चुपके कहीं वाहर रो रही है और ... और ...।

सहसा गोविन्द ने भटके से अपना कमरा दंद किया और यूनिय-सिटी रोड पर चला आया उसी समय ऊपर से आवाज आई, ''गोविन्द! ''गोविन्द!'' गोविन्द ने आवाज जरूर सुनी, पर उसे पता नहीं चला कि आवाज कहाँ से आई। वह इधर-उधर देखता हुआ। अपनी अगह पर खड़ा था, अचानक उसने देखा, नीना उसके नामने खड़ी है।

"कहाँ जा रहे हो ? "क्यों त्राजकल इतने परेशान हो ?" नीना ने कहा । गोविन्द विना कुछ उत्तर दिए हुए यूनियमिटी नेड के क्राण्यनी चौराहे (मनमोहन पार्क) की ग्रोर बढ़ने लगा ।

गोविन्द बाइस मिनट में वार्नेट के सामने पहुँच गदा और पोटिकों से देखा—दोनों राजकुमार शराव पी गहे थे।

र्गीविन्द त्रापनी मनःस्थिति में पागल था, वह निडर है। उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और चीखकर कहा, "ग्राज में भी शाराव पीऊँगा ! 'मुक्ते भी शराव पिलाओ !''

गोविन्द की यह मनोदशा देखकर दोनों ग्राश्चर्य से उसे देखने लगे ग्रौर उसी समय वगल के कमरे से तारामती निकल कर गोविन्द के पास खड़ी होगई।

''तो शराब पीने क्राए हो ?'' केशरी सिंह ने कहा । गोविन्द चुप था ।

"तो त्रात्रो खुशी से पियो !" विजय ने मुस्कराकर कहा। गोविन्द उसी तरह खड़ा रहकर चुप था।

''तो ऋाप विजय के सन्धि-प्रस्ताव को मानते हैं ?' केशरी ने कहा। "श्रगर मैं मान लेता हूँ तो ?" गोविन्द केशरी सिंह के सामने खड़ा हो गया।

'तेब मैं 'शायद तुम्हारी इन्द्रा से शादी कर लूँ।"

"तब शायद मेरी इन्द्रा से शादी!" गोविन्द ने दाँत पीसते हुए कहा,

"नहीं! तुम्हारी इन्द्रा बदमाश है बदचलन है!" विजय ने डाँटते इए कहा।

गोविन्द ने उसी च्रा घूम कर विजय के गले को निर्ममता से पकड़' कर दबोचते हुए कहा, "फिर से कहने की कोशिश करो !"

विजय की ऋाँखें फूटने वाली थीं, उसी च्या गोविन्द को लगा कि उसके सिर पर किसी ने चोट की है। वह जैसे ही केशरी सिंह की ऋगेर सुड़ा, तारा चोखकर गोविन्द से लिपट गई ऋगेर केशरी सिंह की तनी हुई पिस्टल कॅप कर रह गई।

गोविन्द ने चीख़कर कहा, "तारा ! 'मुफे छोड़ दो !' 'मैं आज इसकी पिस्टल की गोलियाँ देख़ँगा '।"

''हाँ, मुक्तसे सुनो ! मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी इन्द्रा बदमाश है !'' केशरी सिंह ने तड़प कर कहा ।

श्रीर गोविन्द का सर चक्कर कर गया।

ब्रौर वह गिड़गिड़ा कर तारा के हाथों में बेहोश हो गया।

विजय ने यह खबर फैलने न दी। उसने धीरे से बाहरी दरवाज़े बन्द कर लिए और धीरे से आवेश में कहा, "जी कहता है कि आज इसका यहीं खून कर दिया जाय ।"

"यह नहीं हो सकेगा !" तारा ने तड़पकर कहा, "मैं अभी शोर मचा रही हूँ।"

विजय हाथ जोड़े, श्रौर श्राँखों में क्रोध की ज्वाला लिए हुए गोविन्द श्रौर तारा को देख रहा था। तारा करुणा से गोविन्द को देख रही थी। कुछ त्यों के बाद जैसे ही गोविन्द को होश ऋाया; उसने खड़ा होकर मज़बूती से तारा के दोनों क थों को हिलाते हुए कहा, "तू इससे शादी न करना ! पहाड़पुर की रानी कभी न बनना !!!

गोविन्द पीछे सुड़ा और मीधे दरवाज़े की ओर वढ़ने लगा। तारा पागलों की तरह उसके पैरों से लिपट गई थी। विजय उसे बुरी तरह पीछे भटका दे रहा था।

तारा करुणा से कह रही थीं, "गोविन्द मुक्ते वचा ! अप्राज की काली रात से मुक्ते वचा मेरा भाई मेरा दुश्मन है ! मेरा भाई मेरा दुश्मन है ! मेरा भाई मेरा दुश्मन "।"

गोविन्द के पैर पत्थर के हो गए। वह दरवाज़े के पास पहुँच कर चुप खड़ा हो गया और धीरे से तारा को स्नेह से उटा लिया।

तारा की आँखें दर्द से कराह रहीं थीं और उसका डर से काँपता हुआ दिल उसके स्खे हुए ओंठों पर स्पष्ट हो आया था कि आज उस-की रातुवानेंट के इस कमरे में काली है, कि आज उसका भाई अपनी नीति के लिए अपनी वहन की मासूमियत को गन्दे पहाड़पुर वाले के हाथ वेंचने जा रहा है। कि गोविन्द मेरी रत्ता कर ••।

गोविन्द अपने दामन में तारा को सम्हाले हुए ख़ड़ा था। विजय और केशरी ने मैनेजर से पुलिस कोतवाली में फोन कराई और अजीव निर्ममता से तारा को गोविन्द के दामन से खींच लिया।

गोविन्द ने मैनेजर से कहा, "मुक्ते भी इस रात को रहने के लिए अपने होटल में एक रूम दो!"

विजय श्रौर केशरी ने मैनेजर को श्राँख मारी श्रौर मैनेजर ने कहा, ''नो वैकेन्सी!"

"मैं तुम्हारी दुकान से आज रात भर शराब पीना चाहता हूँ, पिलाओगे ?"

गोविन्द यह कह कर जल्दी से तारा के पास खड़ा हो गया।

उसी समय पोर्टिको में एक गाड़ी स्की श्रौर पुलिस की सीटी सुनाई दी।

तोंरा ने धीर से गोविन्द के कानों में कहा, "गोविन्द ! • • मेरे लिए लड़ाई न करो जात्रो • यूनिवर्धिटी रोड चले जात्रो • • देखा जायगा • !"तारा धीरे-धीरे वगल के कमरे में जाने लगी, गोविन्द ने गंभीरता से पुकारा, "तारा !"

''राजमहलों में रहने वालों की ज़िन्दगी का यही त्राखिरी रास्ता है, ''जात्रों तुम कुशल से रहो 'जात्रों '''भीतर से त्रावाज़ ऋाई।

गोविन्द जल्दी से कमरे के बाहर हो गया। भीतर से कमरा जल्दी से बंद हो गया, और पोर्टिको में खड़ा होकर गोविन्द ने सुना बंद कमरे से सम्मिलित अट्टहाम उट रहा है।

गोविन्द के सामने मैनेजर श्रौर दारोगा खड़े थे। गोविन्द चुप था श्रौर उसकी श्राँखें कह रहीं थीं कि—कहिए ' श्राप लोग मुक्तपर कौन दफ्ता लगाना चाहते हैं ?''

मैनेजर को हँसी आ गई और उसने अपनी हँसी छिपाते हुए-मुस्करा कर गोविन्द पर एक कटु सत्य से व्यंग्य किया, "इस तरह से संसार के पीछे नहीं मरा जाता ! 'श्याप अपनी देखिए ! ''

त्रीर फिर सब चुप हो गए। बन्द कमरे से हँसी उठ रही थी। गोविन्द न जाने क्या देखता हुत्रा चुप था।

'श्रव श्राप जल्दी से श्रपने कमरे में जाइए! रात काफ़ी बीत गई है!'' मैनेजर ने कहा श्रीर उसने धीरे से दारोगा की पैंट में न जाने क्या रख दिया। गोविन्द ने कुछ नहीं देखा वह श्रासमान में देख रहा था कि तारामती श्रासमान के एक सितारे की तरह टूट रही है श्रीर उसके नीचे इन्द्रा वहन खामोश श्रासमान की श्रोर देखती हुई रो रही है।

पुलिस की गाड़ी ने गोविन्द को यूनिवर्सिटी रोड पर छोड़ दिया ऋौर वह अपने कमरे को बन्द करके सो जाने की चेष्टा करने लगा। उसकी आँखें न जाने कब लगीं, लेकिन ठींक चार वजे वह अपनी नींद में चौंककर उठ पड़ा और उसकी नाँसें तेज चलने लगीं। उसके कानों में अवतक वार्नेट कमरें से तारा की करुणा मर्भ, मिंद्रमें-मिंद्रम चीख़ आ रही थी। वह अपना सर थामे सामने देख रहा था कि विजय शराब पिए अपने विस्तर पर बेख़बर सो रहा है। नाग छटपटा कर चुप थी और केशरी धीरे-धीरें मुस्करा रहा था।

लेकिन गोविन्द जब तक यूनिवसिटी रोड पर दौड़कर स्राया उसके कानों में फिर स्रावाज़ स्राने लगी—मेरी शादी नहीं होगी।

में तुम्मसे शादी नहीं करूँगी । ग्रापने गोविन्द से कह तेरा गला घुटवा दूँगी।

गोविन्द थक सा गया। उत्तने पीछे नज़र बुमाई। गंजा कीसी न्यां अपने खुले हुए ताँगे पर सो रहा था और तांगे के किनारे दील-पर्चाम कुत्ते सो रहे थे। उसका सिकन्दर घोड़ा मुँह लटकाए खड़े-खड़े सो रहा था ।

गोविन्द ने गंजा को जगाया श्रीर धीरे से पृछा, 'गजा! कूने कितने खून किए हैं ?"

''हुजूर ! • • श्राज श्रापको नींद नहीं श्रा रही है, क्या ? • जाइए हुजूर ! • • सो जाइए • • मैं कल वताऊँ गा !''

गंजा सामने खड़ा था। गेाविन्द उसके ताँगे के सहारे तिर्छा खड़ा था।

गंजा ! मेरी आँखों में नींद नहीं है !" गोविन्द ने धीरे से कहा । "किसी को आप बहुत याद करते होंगे, हुज़ूर !"

हाँ किसी को याद तो बहुत करता हूँ, लेकिन उस याद में तो ' बहुत नींद हैं 'मैं उसके याद करते ही मानो कमल की मासूम पंखुड़ियों की गाद में सो जाता हूँ ''लेकिन गंजा! मुक्ते आज नींद नहीं आ रही है!'' "तो हुजूर! क्या आपको किसी मँडुए ने तकलीफ पहुँचायी है!" गंजा ताव में आकर कह रहा था, 'मुक्ते बताइए हुजूर! की साले की खंजर मार दूँ! ं।"

"श्रञ्छा, 'तुम सो जास्रो, गंजा उस्ताद!ं मैं चला, ऋष मुमे नींद श्रा जाएगी!''

गोविन्द धीरे-धीरे ऋपने कमरे में चला स्त्राया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा।

वह बार-बार तारा को सोच रहा था और इधर मुहल्ले में एक बिधवा अहीरिन की रोने की धीर-धीरे आवाज आ रही थी। वह इन्द्रा बहन को सोचता, और इधर रात के पिछले पहर के सबाटे में यूनिव- सिटी क्लाक टावर की मीठी-मीठी घंटियाँ बजने लगतीं; मानो वीणा के तारों पर आसमान के आँसू टपक रहे हैं, और यह उससे आवाज निकल रही है। और जैसे ही गोविन्द के ध्यान में निलनी की सूरत आई—गंजा भीसी खाँ, इधर अपने ताँगे में गाने लगा—"आना मेरी जान!ं आना मेरी जान संहे के संहे!"

दिन की डाक से, गोविन्द को जगतपुर से मात खत मिले । एक वज़नी खत जैनव का, एक पिता जी का, एक कौशिल्या का, एक ब्राहिल्या का, एक किशन का, एक वेग़मा का, एक लाल साहव का । जैनव के ख़त की पहली लाइन थी—गोविन्द ख़त पढ़ते ही, जगतपुर के लिए रवाना हो जाओ । यहाँ रोनी में बहुत अधिक बाढ़ आ गई है। और इधर रोज़ाना मूसलाधार पानी वरस रहा है। जल्दी से चल देना, तुम्हारी नयी खेती तुम्हें बुला रही है। मेरे आँसू तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा जगतपुर तुम्हें याद करके बुला रहा है। इधर तुम्हारी नयी खेती अपनी पूरी तैयारी पर है, धरती अन्न के दवाव से लाल हो गई है और आसमान को अपने पवित्र आकर्षण से बहुत नज़दीक खींच रही है-।

पिता जी के खत में जगतपुर लौटने की बात थी, किशन ने बहुत डर के पत्र लिखा था। श्रिहिल्या श्रीर कौशिल्या ने श्रपने बीस पॅक्तियों के खत में पच्चीस बार लिखा था, "गोविन्द! खत देखते ही जगतपुर के लिए रवाना हो जाना, मेरे बाबा का स्वर्गवास हो गया। तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। बार-बार पूछते थे कि ज़मींदारी खत्म हो गई? मुक्ते मेरी ज़मीन में गाड़ना।" बेग्मा ने भी वही बातें लिखीं थीं श्रीर उसने यह भी लिखा था कि "तारामती इलाहाबाद से लौट श्राईं। न जाने तुम्हें क्यों बहुत याद करती हैं, श्रीर मैंने देखा है, बार-बार उनकी श्राँखों में श्राँस टपकते रहते हैं। इघर राजमहल में रोज़ रायगढ़ की रंडियाँ नाचने श्राती हैं। बढ़ती हुई रोनी को देखकर तुम्हारे सब दुरमन बहुत खुश हैं श्रीर रोज़ टीले पर पूजा करते हैं।"

लाल साहब ने ऋपने ऋाँसुऋों से भींगे हुए ख़त में उन सब वातों को लिख्ना था जो पहले जगतपुर में घटी थीं; फिर इलाहाबाद में घटी, इन्द्रा बेटी को शमक्ताने के लिए लिखा था, उसे ऋपने साथ ही जगतपुर लौटा लाने के लिए लिखा था।

इस तरह से ख़तों में जहाँ एक श्रोर त्फ़ान था, वहाँ दूसरी श्रोर यह भी था कि ज्वार, बाजरे, साँवा, काकुन वगैरह की फ़सल श्रपनी उनी नई सफलता से कट चुको है। सब के घर में नए श्रम्न की नई ख़ुशबू फैज रही है लेकिन तुम्हारे दुश्मन श्रम भी श्राँखें दिखाकर कह रहे हैं कि देवता का कोप इस मामूनी सी फ़सल पर क्या होता ? यह तो किसी तरह कुछ दिन श्रोर जीने के लिए देवताश्रों ने श्रपनी श्रोर से दान दे दिया है। उनका कोप, घरती का कोघ, ग्राम देवता, खंडहर के देवता का कोप धान की फ़सल पर देखना—घबड़ाते क्यों हो : ' ? धरती के कोप से, देवताश्रों के श्राप से ही तो रोनी इतनी तेची से बढ़ रही है।

गोविन्द ने सब ख्तों को पढ़ा, सब की पंक्तियों को पढ़ा, फिर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने को देखने लगा । लगा कि वह अपने को शीशे में नहीं देख रहा है और शीशे में ख़तों के पन्ने उड़ रहे हैं। जगतपुर की धान की खेती लहरा रही है।

गोविन्द से कमरे में न रहा गया वह उसी च्रण इन्द्रा बहन से मिलकर सब खतों को उनके सामने रख दिया।

चुप होकर इन्द्रा बहन ज़ैनब का खुत पढ़ रही थी ग्रौर गोविन्द उनके मासूम चरनों को देख रहा था।

- ''तो चलो जगतपुर, इसमें सोचने की वात क्या है ? . . ",
- ्'शाम या सुबह को गाड़ी से ?" गोविन्द ने पूछा।
- ''नहीं, अभी शाम को चला जाय !'' इन्द्रा ने कहा। ''लेकिन, बहन नहीं,..हम लोग रात को चार बजे चलेंगे "

गोविन्द ने दुःख से कहा, "में अपनी इस खुनसूरत यूनिवर्तिटी को रात के अवेरे में छोड़कर जाऊँगा. में दिन की रोशनी में इससे विदा नहीं ले सकूँगा!"

गोविन्द की आँखें अनायास डयडवा आईं। इन्द्रा ने प्यार से समभाते हुए कहा, ''गोविन्द ! पढ़ाई-लिखाई तो बहुत छोटी चीज़ है! एक व्यावहारिक भूट है!..तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए! ..फिर तो आगे देखा जायगा ..।''

गोविन्द इन्द्रा बहन के सामने नतिसर खड़ा था, जैसे कोई नन्हा-सा वच्चा ऋपनी माँ से कुछ सीख रहा हो।

"जाश्रो घर चलने की तैयारी करे। ...में चार वजे प्रातः तर्चे से तुम्हारे पास श्रा जाऊँगी।"

k %

इलाहाबाद सं रहा था, उसकी गंगा, जमुना श्रीर सरस्वती में रही थी-श्रीर उसका श्रासमान भी सो रहा था। पत्थर का किला, श्रद्धयवट, विक्ट्रोरिया स्मारक, श्रशोक की लाट, हर्प की श्रात्मा सब मो रहे थे।

लेकिन ग्यारह सी चौविस कदम लम्बा ख्रीर सात कदम चोड़ी यूनिवर्सिटी रोड जग रही थी। असंख्यबार, असंख्य कदमों से रौंदी हुई यूनिवर्सिटी रोड की एक भी आँख नहीं फूटी थी। यूनिवर्सिटी रोड अपनी तमाम आँखों से गोविन्द को देख रही थी—कोई आँख एक ऐसे उत्साही नौजवान के गिरे हुए आँसुओं से बनी थी—को आई॰ ए॰ यस॰ न बन सका। कुछ आँखें ऐसे नौजवानों की थीं, जो अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर यूनिवर्सिटी रोड पर रो कर चले गए थे। कुछ आँखें उन मासूम बहनों के रोट हुए आँसुओं से बनीं थीं, जिन्हें कुछ सामाजिक कारणों से विवश होकर पढ़ाई छोड़कर चला जाना पड़ा था।

इस तरह उस रात को यूनिवर्सिटी रोड जग रही थी, यूनिवर्सिटी क्लाक्स-टावर जग रहा था और उसके दामन में घूमता हुआ गोविन्द जग रही था।

एकाएक टावर क्लाक ने छोटी-छोटी सोलह घंटियाँ बजाकर तीन घंटे बजाए। समूचा वातावरण मीठी क्तंकार से भर गया। गोविन्द को लगा जैसे क्तंकार की सारी मीठी लहरियों के ऊपर ज़ैनब दौड़ रही है। उसके जंगली गुलाब से मासूम पैर दौड़ रहे हैं।

चार बजे यूनिवर्षिटी रोड पर एक ताँगा कहीं जाने के लिए तैयार था। गंजा भीसी खाँ आगे बैठा था। चारो आरे खामोशी थी। यूनिवर्सिटी रोड कीं तीनों तरह की खुशबुओं, तीनों तरह के इन्सानों में से इस समय वहाँ कोई न था। गोविन्द की नाक में कुछ इस तरह की बेनाम खुशबू आ रही थी, जो बदबू और खुशबू के बीच की थी।

ताँगा जैसे ही अँधेरी यूनिवर्सिटी रोड पर स्त्रागे बढ़ा, हवा एकाएक तेज़ बहने लगी स्त्रौर स्त्रासमान में काले-काले बादल चारो स्रोर फैलने लगे।

उसी समय गाैविन्द ने देखा, उसके पीछे-पीछे कोई छाया-सी भागती त्रा रही थी।

गोविन्द ने अश्चर्य से उस दौड़ती हुई छाया को इन्द्रा बहन को दिखाया। कीसी गंजा ने ताँगा रोक दिया। इन्द्रा ने सहसा पुकारा— ''नीना!''

फिर गोविन्द ने देखा—वह छाया धीरे-धीरे पीछे लौटने लगी थी। गोविन्द श्राश्चर्य से नीचे उतर श्राया श्रौर उस्क्रीड़ती हुई मूक छाया को देख रहा था। गंजा भीसी खाँ ने कहा, "बैठिए, चलें हुज़ूर! जो बनावटी मुहब्बत व्यापार के लिए की जाती है, उसकी दौड़ यहीं तक होती है श्रौर उसकी छाया महज़ एक श्रावाज़ से डरकर लौट जाती है!" ''यह पागल नीना भी ऋजीय है!" इन्द्रा ने कहा।

"हाँ, हुज्रू!...यह नीना थी...जाननी थी शायद ताँगे पुर ग्राप त्रकेले ही...हन्द्रा वहन नहीं...।"

"नहीं...यह किसी की छाया थी..गंजा मीसी !...इसके भी बुरे दिन में तुम काम श्राना !''

"श्रच्छा, सरकार !..लेकिन श्राप फिर कव श्राइयो ?.." "जल्दी लोटने की कोशिश करूँगा..गंजा !"

प्रयागे से फ़ैज़ाबाद के लिए गाड़ा ख़ूटने के नमय गंजा उदास प्लेटफार्म पर खड़ा था ख़ौर गोविन्द चलती हुई गाड़ी में त्नेह से हाथ उठाए गंजा को विदाई दे रहा था ख़ौर गोविन्द की ख़ाँखों में इतने ख़ाँस् छलक पड़े जो कभी यूनिवर्भिटी गेड में नहीं न्यां मकेंगे विलक्ष उसपर हमेशा लहर बनकर उठते रहेंगे, जो वार-वार यूनिवर्भिटी क्लाक-टावर की संसनाहट में टकराते रहेंगे।

\*

रायगढ़ पहुँचते-पहुँचते गोविन्द को वारिश मिली ग्रौर जब वह रायगढ़ से जगतपुर की ग्रोर चला, उसमें चला नहीं जाता था रास्ते कीचड़ ग्रौर पानी से भर गए थे। ग्रौर ऊपर से वार-वार कुछ न कुछ बारिश होती ही जा रही थी।

इसलिए जिस बैलगाड़ी में बैठकर इन्द्रा ग्रौर गोविन्द जगतपुर की स्रोर बढ़ रहे थे, बहुत धीमी चाल से स्रागे चल पा रही थी।

जिस समय गाड़ी जगतपुर के समीप पहुँची, स्त्रासमान साफ हो गया था स्त्रीर सूरैज डूबने जा रहा था।

गोविन्द ने दूर से ही, उस नीम के तले देखा, ज़ैनब डूबते हुए सूरज को देख रही थी श्रीर जैसे ही सूरज डूवा, वह छाया सी वहाँ से दूर हटने लगी, लेकिन उसी समय गाँव के बच्चे चिल्ला उठे। "गोविन्द बाबू! गोविन्द बाबू आगए।" "गोविन्द बाबू आ गए!"

. सारे जगतफुर में नए जीवन की लहरें दौड़ गईं ख्रौर ज़ैनब इतनी ज़ोर से दौड़ पड़ी, जैसे वह समुद्र में उठती लहरियों में पहली लहर को छू देना चाहती थी, जैसे वह दित्त्त्या से ख्राई ख्रौर लौटी हुई लहर के लिए धरती का पहला कूल बन जाना चाहती थी। गोविन्द को ग्रापनी नयी फसल की ग्रापूर्व सफलता देखकर इतना बल ग्रीर उत्साह मिला कि ग्रव उसे ग्रापने हुश्मनों वन त्या ग्राने लगी थी। उसके सामने वर्षा के वरसते हुए काले बादल, बढ़ती हुई रोनी नदी इस तरह लगने लगी जैसे प्रकृति की ये शक्तियाँ उसकी नई फसल, उसकी पूज्य धरती के सुहाग विन्दु हैं!

जगतपुर का उत्तरी सिवान दिल्ला श्रौर पूर्वी सिवान से काफ़ी नीचा पड़ता था। यही कारण था कि इस सिवान में धान की इतनी फ़सल थी कि जगतपुर मालोमाल हो जाता। इसी से इस उत्तरी सिवान के तीन खूबसूरत नाम थे—'धान बखरा' 'सीता-सोई' 'सोन-कछार'

श्रीर समूचे जगतपुर के सिवान में इसी श्रोर रानी का दवाव भी था । रानी श्रव थोड़ी सी श्रगर श्रीर बढ़ी तो उसके कग़ार पर विना ऊँचे बाँध के काम नहीं चल सकता था, इसलिए जगतपुर की श्रव सबसे बड़ी चिन्ता रोनी की बाढ़ थी।

जगतपुर रोनी की बाढ़ से इतना डर रहा था ि जैसे कोई रोगी मौत से डरता हो।

क्योंकि एक बार सन् बाइस में वाढ़ ऋाई थी ऋौर जगतपुरवालों ने ऋपना खून सुखा कर रोनी के उत्तरी कगार पर ऊँचा बाँध बाँधा था, ऋौर ऋपनी फ़सल बचाई थी लेकिन बाँध बाँधते समय दो नौजवान रोनी की धार में बहकर डूब गए थे। एक बड़ी बाढ़ सन् सैंतिस में ऋाई थी।

उसमें भी जगतपुरवालों ने बड़ा ऊँचा सा बाँध वाँधा था लेकिन बाँध टट गया था, ख्रीर उस वर्ष सारा उत्तरी सिवान डव गया था। इसीलिए बढ़ती हुई रोनी, बरसते हुए काले बादलों को देखकर जगतपुर की आत्मा शंका से सिहर उठती थी।

दूसरी शाम क्रो गोविन्द ने श्रपने जगतपुर को बुलाया श्रीर यह तय किया कि उत्तरी सिवान की रत्ता के लिए रोनी के कगार पर फिर से नयी नींव देकर, सबसे नया, श्रपूर्व बाँध वाँधा जाय, जो पुराने बाँध के खंडहर हैं उनसे थोड़ी सी भी न सहायता ली जाय।

नयी सुबह को लोग रोनी पर नया बाँध बाँधने के लिए इकहे हो रहे थे। लेकिन इस बाँध को बाँधने के लिए सिर्फ़ वे लोग आ रहे थे, जो गोविन्द के थे, जिन्हें धरती की पवित्रता और राजा की दुश्मनी पर बिश्वास था, जो सोच रहे थे कि उनसे और राजा से सत्य और असत्य की लड़ाई छिड़ी है, मानवी और दानवी शक्तियों में युद्ध हो रहा है : इसलिए बाँध बाँधने में जगतपुर की सब पिट्टियों के नौजवान आए थे और छोटी पट्टी के सब आए थे। स्वयं लाल साहब अपने आदमियों को लेकर रोनी के कगार पर खड़े थे।

बाँध बाधने का कार्य रोज़ हो रहा था, लेकिन रोज़ किसी न किसी समय बारिश हो जाने के कारण बाँध के ऊपर की मिट्ट गलकर खराब हो जाती थी और दूसरे दिन के काम में स्कावट पैदा करती थी। फिर भी चार दिनों में, जगतपुर का बाँध चार हाथ ऊँचा उठ गया था।

दोपहर के समय, जब गोविन्द बाँध पर थका हुआ अपनी पट्टी की ओर आ रहा था, अहिल्या उदास होकर अपने पिछवाड़े ख़िड़की पर खड़ी थी। गोविंद को तेज़ी से आते हुए देखकर, अहिल्या सामने की बाँस की माड़ियों से होकर उसके पीछे दौड़ पड़ी और गोविन्द को पकड़ कर धीरे से कहने लगी, "गोविंद! बाँध पर भी रात को पहरा लगवा देना।"

"क्यों, बात क्या है १''

"मुखिया अपने आदिमियों से, कल रात को सलाह कर रहे थे कि 'बाँघ न बँघने दिया थाय, रोज़ रात को तोड़ा जाय !" धरती की ऋगँखें ३६१

गोविन्द को थोड़ी मी चिन्ता हुई कि जगतपुर में उसे कहाँ इतने आदमी मिलेंगे ?..चारो निवान पर पहरे, मचानी पर पहरे, जैन्व के घर पर पहरे,... अब वाँच पर पहरे!..

फिर मी, वाँध पर भी पहरा होने लगा, ऋौर वांध वँधता गया! लेकिन रोनी भी प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़नी ही जा रही थी। पानी, कुछ न कुछ वरसता ही रहता था।

\* \*

शाम का वक्त था गोविन्द, पूर्वी सिवान से रोनी के किनारे-किनारं दिस्तिए की श्रोर वह रहा था! उसे वड़ी प्रसन्नता थी कि जगतपुर के इन सिवानों में रोनी की वाढ़ किसी तरह नहीं चढ़ सकती, लेकिन वह बढ़ती हुई रोनी को देख देखकर वार-वार मुस्कराता श्रोर उदाम हो जाता।

एकाएक गोविन्द के कानों में कुछ लड़िक्यों का सम्मिलित गीत सुनाई पड़ा—

> ''हाय! गंगा महया! तुम्हारे लागों चरना पान, फूल ऋक मेवा चढ़ैंवें, मानो मेरी महया, तुम्हारे हम सरना। हाय, गंगा महया! तुम्हारे लागों चरना'

इस बहते हुए गीत में अनन्य प्रार्थना के साथ-माथ करुणा का पुट था। गोविन्द दूर ही से देखने लगा—रोनी के कगार पर, पारो भाभी, ज़ैनब, सूरा दीदी, जमुना, अहिल्या, बेग्मा, रूपा, रिनी अप्रैर नैना—सब एक स्वर में गाती जा रहीं थीं और ऊँचे कगार से नीचे रोनी की धारा में फूल, अञ्छत, मेवा वगैरह डालती जा रहीं थीं।

गोविन्द दूर से देख रहा था, उन लोगों का सम्मिलत संगीत स्वर रोनी की धारा में खूबसूरत लहरें बनकर तैर रहा था। वे सब लहरें एक जगतपुर की थीं, एक धरती की ब्रात्मा की पुकार थीं। उनमें एक भावना त्रौर एक त्राशा थी। उनमें न बड़ी पट्टी का चिन्ह था, न शेख पट्टी, छोटी पट्टी या नीची पट्टी की ख़ुराबू थी।

शाम हो गई थी और गोविन्द ने देखा आसमान में वर्षा के बादल खूव घने होते जा रहे हैं और उन लोगों की पूजा और पार्थना अब तक जारी है।

गोविन्द ने दूर ही से आवाज़ दी—''दीदी !..चलो, सबको धर ले चलो!..बारिश होने वाली है!'

गोविन्द की ऋावाज़ सुनते ही सब दौड़ पड़ीं; जैसे उन्हें उनकी प्रार्थना मिल गई।

गोविन्द के साथ सब लोगों ने चिन्ता से खामोश होकर रोनी की बढ़ती हुइ धारा देखी। श्रौर बादल चुपके से नीचे मुक कर बरसने लगे।

गोविन्द के साथ उसका भींगता हुन्ना मासूम जगतपुर धीरे-धीरे गाँव में बढ़ रहा था न्त्रीर गोविन्द धीरे-धीरे कह रहा था—"पूजा न्त्रीर प्रार्थना का भगवान न्त्रीर भगवान की शक्तियों पर कुछ नहीं न्रसर होता ! . यह न्नपनी कमज़ोरी है ! . . वे न्नपनी दिशाएँ नहीं बदल सकतीं ! . . "

धीरे-धीरे वर्षा हो रही थी। हवा मँकोर कर वह रही थी। वाता-वरण कुछ तूफानी सा नज़र आने लगा था। आँघेरा घना होता जा रहा था। आसमान में वार-बार विजली और वार-बार गड़गड़ाहट हो रही थी। गोविन्द के साथ उसका मींगता हुआ जगतपुर—उसके साथ उसकी मींगती हुई दूल्हन ज़ैनव, थकी हुई पारो भाभी, सूरा दीदी सिहरी हुई आहिल्या, बेगमा वगैरह चल रहीं थीं। चारो और मचानों पर उसके दिल के दुकड़े, उसके बहादुर साथी भींग रहे थे। रोनी के बाँध पर उसके जमुना, बहादुर, अब्दुल, प्रताप,राधे मोहन वगै रह भींग रहे थे। नई फ़सल का नया अन्न भींग रहा था। एकाएक विजली कींधी, हम में और तेज़ी आगई और गोविन्द ने देखा, सामने पागलों की तरह दोड़ता हुआ किशन चला आ रहा है।

किशन विजली को तरह दौड़कर गोविन्द में लिषट गया श्रीर धीरें से घवड़ाकर कहने लगा—"गोविन्द! गृजव हो गया !..गोविन्द गृजव हो गया।"

ग्रौर किशन थर-थर काँ उने लगा।

मव लोग पानी में भींग रहे थे। गोविन्द ववड़ाकर किशन ने पूछ रहा था— "क्या है, किशन ?..बोलो..क्या है?" किशन ने धीरे से वताया, "गोविन्द! मैंने अभी अपनी आँग्वों देग्वा है राजकुमार विजय किसी को खींचता हुआ अभी टीले के अंधकार में खो गया है।" "किशन!"

सब के मुह से एक चीख ब्राई।

गोविन्द ने जल्दी से गाँव के किनारे त्राकर सब की छोड़ दिया त्रीर किशन के साथ टीले की छोर दौड़ने लगा। उसी समय नम्बरदार काका की पुकारती हुई त्रावाज़ त्राने लगी—

"कौशल्या !...ग्रां, कौशल्या !"

गोविन्द और किशन एक च्राण के लिए एके और किशन ने दौड़-कर नम्बरदार का पकड़ लिया और उन्हें लींचते हुए टीले की ओर बढ़ने लगे। गोविन्द और किशन दौड़ते हुए धीरे-धीरे नम्बरदार काका से कह रहे थे—"काका! टीले पर एक मिनट!..एक मिनट के लिए टीले पर.."

बरसते हुए बादलों में एक बार बड़ी ज़ोर से विजली कौंधी द्यार तीनों टीले के चढ़ाव को पार कर मन्दिर के खंडहर के मामने पहुँच गए।

एकाएक उनके कानों में किसी की तड़पती हुई कराह आई, किसी की हँसती हुई चीख आई। एक बार फिर काले बादलों में तूफ़ानी बिजली कौंधी, श्रौर तीनों ने देखा मन्दिर के खंडहर में कोई किजी से वहशियाना लड़ाई लड़ रहा है। विजली रह रह के तड़प रही है। धरती श्रसीम करुणा से चीख़ रही है। गरजते हुए बादलों में किसी की दबी हुई कराह खोती जा रही है।

गोविन्द त्फ़ान में दौड़ता हुंग्रा चीख पड़ा— "कौशल्या !"

त्रीर ल्याभर के बाद बादलों में एक श्रीर बहुत बड़ी श्रीर कुछ देर तक चमकती हुई बिजली तड़गी। फिर श्रॅंधेरा हो गया श्रीर किशन तथा नम्बरदार के सामने से कोई खंडहर से निकलकर भागता हुश्रा नज़र श्राया।

किशन दौड़कर, त्फ़ान में भागती हुई सूरत से लिपट गया श्रौर टीले पर पटक दिया। नम्बरदार उसके गले को मींचता हुआ चीख पड़ा, "पापी विजय!"

''ब्रोह! राच्तस त्!''

गोविन्द खंडहर में पहुँचकर बेहोश कौशल्या को सँभालता हुन्ना चीख पड़ा---

"नम्बरदार ! . . नम्बरदार !! . .

यहाँ है तेरी कौशल्या! यहाँ है तेरी देवी! यहाँ है तेरा धर्म! यहाँ है तेरी राजमिक्त! यहाँ है तेरी इज्ज़त!"

बिजली का कौंधना बन्द हो गया। ऋौर बारिश भी हल्की होती जा रही थी, लेकिन ऋंघेरा बढ़ गया था ऋौप हवा तेज़ हो गई थी।

## घरती की आँखें

गोविन्द वेहोश कोशल्या को संभाल हुए खंडहर से बाहर हो गया श्रीर जैसे ही विजय ने दूर से गोविन्द के कंचे पर बेहोश कौशल्या को श्राते हुए देखा, वह सुदें को तरह शिथिल हो गया!

नम्बरदार विजय को छोड़कर, करुणा में विलाय करता हुआ गोविन्द के चरणों पर गिर पड़ा, और कीशल्या को देखना हुआ बहुत जोर-ज़ोर से चीखने लगा।

तव तक गोविन्द ने श्रंधरे में देग्वा, विजय श्रकेले किशन से भाग जाने के लिए बुरी तरह लड़ रहा है।

गोविन्द ने कट से कोशल्या को नम्बग्दार की गोद में दिया और टीले पर दौड़ता हुग्रा, उत्तरी सिवान में बहुत ज़ोर की स्रावाज़ दी। नम्बरदार ने स्रपने जगतपुर को पुकारा।

लेकिन जब तक वे दोनों आवाज़ें दोनों जगहों पर पहुँचकर लौटने को थीं; टीले के नीचे से ऊपर चढ़ती हुई, वहादुरसिंह की आवाज़ आई।

विजय को साहस मिला, उसने गंभीरता ने वहानुरिमेंह की पुकारा। टीले पर से टार्च की तेज़ रोशनी ऋाने लगी, ऋौर गाँव तथा मचान ने लोग चिल्लाते हुए ऋंधकार में दौड़ पड़े।

टार्च श्रीर वन्तूक लिए वहादुर सिंह नज़दीक श्रा गया था श्रीर श्रंधकार में दौड़ते हुए केवल लाठी लिए जगतपुर वाले श्रभी दूर थे।

बहादुर सिंह टार्च की रोशनी में गोविन्द ऋौर किशन से जकड़े हुए विजय को देखता आ रहा था। विजय दौड़ते हुए गाँववालां की आवाज़ें सुन रहा था।

इधर कौशल्या को होश स्त्राने लगा था। नम्बरदार जगतपुर की दुहाई माँग रहा था। उसी समय विजय ने क्रोध में स्त्राकर कहा;

कौशल्या इस आवाज के साथ ही दौड़कर गोविन्द से लिपट गई और उसके दोनों हाथों को अपने दामन में छिपा लिया। नम्बरदार दौड़कर किशन से लिपट गया, और इस तरह विजय कुछ ढीलापन पाते ही वहाँ से छुड़ाकर भाग निकला।

जगतपुर के लोग सामने आ गए थे, लेकिन विजय टीले से पूरव और दिक्खन की ओर भाग रहा था और बहादुरसिंह पीछे से आगे रोशनी फेंकता हुआ चला जा रहा था।

इस तरह च्राण भर में टीला आवाज़ों से गूँज उठा। किशन आर नम्बरदार उन दोनों के पीछे दौड़ रहे थे और उनके आगे पीछे चिल्लाता हुआ जगतपुर दौड़ रहा था, लेकिन यह तो शरीर की आवाज़ थी, इसमें शक्ति कहाँ थी कि वे दोनों भागते हुए बेहोश होकर कहीं गिर पड़ते।

वे भागते जा रहे थे और बहादुर सिंह ने टीले के उतार से, अहरथ में बन्दूक का एक भयानक फायर किया। यह आवाज सकत थी। सबसे अधिक ताक्कतवाली थी। इस आवाज से सारा वीखता हुआ टीला चुप हो गया। सब के पाँच रुक गए।

लेकिन गोविन्द श्रौर कौशल्या की श्रोर लौटते हुए, उनकी श्रात्मा की चीख़ कई गुनी बढ़ गई। उनकी बाहुँश्रों में इतनी फड़कन उमरने लगी कि उनसे सीधे नहीं चला जा रहा था।

त्र्रासमान में बादल फट गए थे। हवा भी मिद्धम बहने लगी थी। सितारों की धीमी-धीमी रोशनी टीले पर पड़ने लगी थी।

कौराल्या गोविन्द से सिमटी हुई खड़ी थी और उसने अपना मुँह गोविन्द के भींगे हुए सीने में छिपा लिया था! नम्बरदार रोता हुआ जगतपुरवालों से आज अपनी आत्मा की फ़रियाद कह रहा था। आज उसकी वाणी में गोविन्द की भी वाणी से अधिक तेज़ी थी। किसी दिन जो गोविन्द अपने जगतपुर को समक्ता रहा था, वही बातें आज वह ग्रीब, मूला हुआ, कब से मृग-मरीचिका में भटकता हुआ किसान, श्रिपने नम्बरदारी के व्यक्तित्व की घृणा से बहुत दूर फेंके हुए; श्रिपनी काँपती हुई ज़वान से दुहरा रहा था।

की शल्या गोविन्द के दामन मुँह छिपाकर रो रही थी। 'जगतपुर की कितनी आँखें रो रही थीं। इन आंसुओं में आज वेकसूर सब्बो की मौत के भी आँसू वह रहे थे। वेकसूर गोविन्द के प्रति सारी लड़ाई, सारी ज्यादती, सारे अन्याय के ऑसू छलक रहे थे। वेगमा, राधा, हंसा, अहिल्या की तरह अनिगतत मासूम वहनों पर किए गए पापों के लिए आँसू वह रहे थे। गोविन्द की सञ्चाई, राजा का पाप, राजकु-मार का विश्वासघात, राजा की कूटनीति, सब स्पष्ट होकर सामने खड़े, हो गए थे और लगता था कि इस अँधेरे में वह मन्दिर का खंडहर कोई सञ्चाई का दास्तान कह रहा था; जिसे पहले कोई और सुनने के लिए तैयार न था लेकिन आज तमाम लोग सुन रहे थे।

\* \* \*

रात का तीसरा पहर बीत रहा था। स्राज जगतपुर स्रपने बहुत बड़े रूप में गाविन्द को घेरे हुए छोटी पर्टी में वैठा था।

श्रासमान साफ हो गया था। उत्तरी लिवान से मचानों पर बोलते हुए साथियों की श्रावाज़ श्रा रही थी। दिक्खन से भी खेतों की रखवाली की बोलियाँ सुनाई पड़ रही थीं। रोनी के बांध पर बरावर नयी मिट्टी डालने का काम भी जारी था।

शेष जगतपुर न जाने क्या ऋव तक सोचता हुऋा बैठा या।

इसलिए आज लोग बारी-बारी अपने-अपने लडों की देख-रेख

त्राखिरी समय जो लोग ऋपने खेतों से गाँव लौट रहे थे; उनसे रहमान की मुलाकात हुई थी।

रहमीन ने राज्ञा के घोड़े के पीछे जाते हुए उन लोगों से बताया था कि राजा के ख्रादमी बहादुरसिंह, जानकीदास, दीवानसिंह वगैरहं रायगढ़ जा रहे हैं। सुबह रेनुद्या के थानेदार दस पुलिस के साथ जगतपुर में ख्रा रहे हैं।

हाँ, तो शेप जगतपुर न जाने क्या सोचता हुन्ना शान्तिपूर्वक बैटा था। एकाएक खेतों से लौटे हुए इन किसानों ने रहमान की मुलाकात त्रौर उसकी बातें बताईं।

अप्रैर जैसे लोग उत्ते जित होकर शोर करने लगे, नीची पट्टी— राजमहल में बन्दूक के हवाई फ़ायर होने लगे। लेकिन यह जनता का उठता हुआ शोर मिद्धम न हुआ; यद्यपि यह शोर राजमहल की आर न बढ़ सका। इस शोर में सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ लगती थी; लेकिन इसमें इतनी दबी हुई आग थी, कोध की इतनी ऐंउन थी कि आवाज़ बढ़ती ही जाती थी और इस उठती हुई आवाज़ को लहरें अपने आप राजमहल के कंगूरों पर बुरी तरह से टकराने लगी थीं।

सुबहं होने में थोड़ी सी रात बाक़ी थी। काफ़ी सितारे डूब चुके थे। सहसा उत्तर की क्रोर से कुछ ब्रादिमयों की गुहार ब्राई। जगतपुर ने दौड़कर देखा रोनी का पानी बढ़कर बांध के मुँह पर ब्रा गया था।

जगतपुर को काटो तो खून नहीं। इघर धान के खेतों में भी बीस, पच्चीस ऋंगुल पानी था। उधर रोनी के कगार से, जतगपुर ने डेढ़ हाथ ऊँचा पानी बाँध से रोक रक्खा था, ऋौर ऋब बांध की यह भी ऊँचाई खुत्म हो रही थी।

जतगपुर यहाँ भी शोर करता हुआ खड़ा था और बढ़ती हुई रोनी को देख रहा था। गांव में राजा की बन्दूक और सिपाहियों के कारण उसकी आवाज़, आवाज़ ही करके रह जाती थी। रोनी के बाँघ पर कठिनाई यह थी कि बराबर पानी बरसते रहने के कारण बाँघ की मिड़ी कटती जाती थीं और उस पर नयीं मिड़ी रखने के लिए, कठिनाई यह पड़ती थीं कि धरती गीलों हो गई थी और अब ऐसी धरती की मिड़ी बाँध वाँधने के लिए विलकुल बेकार हो गई थी।

सुवह होते-होते किशन ने अपनी एक नयी धारी (वैल, मैंन बाँधने का घर) गिरा दी और जगतपुर इस सूर्वी मिट्टी को दी-ढोकर रोनी के बाँध पर ले जाने लगा और दिन निकलते-निकलते रोनी का बांध रोनी की बढ़ी हुई धार से ऊँचा उठा दिया गया।

\* \*

समूचा रायगढ़ का चेत्र जलसम हो रहा था। जनता वह रही थीं, जनता की फ़सल, समूची सम्पत्ति ख्तरें में थी।

सरकार के कर्मचारी मोटरों, कँ ची-कँ ची किश्तवों में बैटकर दूर से जाँच कर रहे थे, उनकी औरतें फोटो (चित्र) ले रहीं थीं। पुरुप गाँव के किनारे गाँधी और ग्रहिंसा, सन्तोप के पाठ पड़ा रहे थे। फिर भी जब डूबती हुई जनता सरकार के ग्रादिमयों को देखकर चिल्ला उठतीं थी कि 'सरकार! जमींदारी कब टूट रही हैं?..जमींदारी तो टूट गईं थी, ग्रब क्या हुआ ?'

तब कर्मचारी दूर से नावों में बैठकर अखबार की मोटी-मोटी पंक्तियाँ दिखाते थे—

"श्रभी एक वक्त खाना खात्र्यो !" "श्रधिक श्रन्न उपजात्र्यो ।"

फिर गाँववालों की आँखों से बेबसी के आँस् दुलक पड़ते ये और वे आँस् बाढ़ के पानी में मिलकर एक ऐसी जगह की तलाश में बेहने लगते थे, जहाँ न उनकी कोई सरकार हो, जहाँ न उनका उपजाया हुआ अब पानी में बहे, बल्कि जहाँ उनकी अपनी धरती हो, जहाँ उनकी सो भी जगतपुर में तो कोई सरकार का कर्मचारी भी न त्रा सका था। सुना जाता था कि राजा शिवप्रसाद ने ज़िला कलक्टर, बाढ़ के डिप्टी के पास लिएस भेजा था कि उन्होंने अपने कोष से जगतपुर को स्पया बँटवा दिया है। अपने बस्तार से गाँव वालों को अन्न बँटवा दिया है अगैर उन्होंने यह भी सूचना भेज दी थी कि जगतपुर की फ़सल पर कोई खतरा नहीं है। रोनी पर हमने खूव मज़बूत बाँध बँघवा रक्सा है।

लेकिन राजा ने ज़िला कलक्टर, जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट; खुिक्या इन्सपेक्टर, जिला काँग्रेस अध्यत्न, ज़िला पंचायत अफ़सर बगैरह के के पास सिर्फ़ एक बहुत बड़े ख़तरे की सूचना भेज रक्खी थी कि जगत-पुर कम्युनिस्टों का अड्डा है—अगैर यहाँ गोविन्द नाम का एक बहुत बड़ा जनवादी किसान नेता रहता है। ऐसे शान्ति-प्रिय गाँव में ऐसी ताक्तों को रख छोड़ना, सरकार के लिए धातक है। सुबह जब गोबिन्द रोनी के बाँच में गाँव में लीट नहा था; तब जैनव उसे गाँव के बाहर ही भिली थी ख्रीर उसे जबरन ख्रपने वर लाकर ताज़े पानी से नहलाया । सुखे कबड़े बहनाए, गरम-गरम नास्ता कराके उसे पलँग पर लिटा दिया ।

गोविन्द को सचसुच नींद आ गई। थी, गत झँइति न घंटो ने वह वरावर जग रहा था। उसके पैर, मतत पानी, कीचड़ में डवे नहने के कारण सड़ गए थे। पैर की उँगलियों के पोरों में में बदब ह्याने लगी थी।

गोविन्द को नींद स्त्राने लगी थी, स्त्रीर जैनय उसके पापताने वैट-कर गरम कडुवे तेल से उसके पैर की मालिश कर रही थी, नड़ी हुई उँगलियों के बीच में तेल सुखा रही थी।

गोविन्द ने धीरे से ऋाँखें खोलीं ऋौर उसने उचककर पृछा, ''ज़ैनब! किसी ने सुके पुकारा है ?"

"नहीं, कोई कुछ नहीं !..तुम सो जात्रो गोविन्द !"

ज़ैनब उठकर, श्रब गोबिन्द के सूखे हुए सर में मीटा तेल लगान लगी । गोबिन्द सोने लगा, श्रौर ज़ैनब उसके सिग्हाने वैटी सर में तेल लगा रही थी ।

त्त्रण भर के वाद गोविन्द फिर चौंक पड़ा और धीरे ने मुस्कराकर कहा, 'मैं तो एक अजीव स्वाव में डर गया ज़ैनव!"

"नहीं, तुम खामोश होकर सो जात्रो गोविन्द!"

ज़ैनब ने गोविन्द को मनाते हुए कहा । गोविन्द स्रापलक ज़ैनव को देख रहा था स्त्रौर ज़ैनब बार-बार गोविन्द से कह गई। थी कि गोविन्द ! स्त्राँखें बंद करके सो जास्रो । गोविन्द ग्रपनी उनीदी ग्राँखों में एक ग्रजीव थकान के साथ सुस्काने लगा ग्रीर् ग्रपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जैनव के गले में डाल दिया ग्रीर उसने वच्चों की तरह मचलकर कहा, "जैनव!... सुफे श्रकेले सोने में डर लग रहा है!"

ज़ैनव बिजली की तरह चमककर भुक गई श्रौर गोविन्द के भीने लिहाफ़ में खो गई।

गोविन्द ने ज़ैनव को श्रपने प्यासे दामन में छिपा लिया श्रीर उसे मासूम बाहुश्रों श्रीर पैरों में दबोचकर श्रपने सीने में इस तरह गड़ा लिया जैसे गोविन्द श्रकेले सोया हो। जैसे स्की हुई हवा में फूल की ख़ुशबू डूबी हो, जैसे क़ुदरत के पतले-पतले श्रोंठों में मुस्कराहट खो गई हो।

गोविन्द श्राँखें वन्द करके सो रहा था श्रौर ज़ैनव जागती हुई उसके सीने में देख रही थी—श्रपनी दुनियाँ, श्रपना नया घर, श्रपना नया गाँव, श्रपना नया खून। श्रपने नये गीत श्रपने नए कपड़े...।

एकाएक बाहर किशान, मोहन, राघे प्रताप और नम्बरदार की सम्मिलित पुकार आई । जैनब ने अपना सर उठाकर गोविन्द को देखा; गोविन्द सो रहा था।

ज़ैनब बहुत त्राहिस्ते से प्रयत्न करने लगी कि वह गोविन्द की बाहु-पाश से निकलकर बाहुर के लोगों से मिल त्राए। लेकिन गोविन्द सोता हुन्ना भी त्रपने ज़ैनब को इस तरह पकड़े था जैसे एक मासूम बच्चा—त्रपने प्यारे खिलौने को पकड़े हुए सो रहा हो।

वाहर से फिर त्रावाज़ आई और ज़ैनब ने थोड़ा अधिक प्रयत्न किया; इतने में गोविन्द की आँखें खुल गईं और उसके कान में बाहर से दोस्तों की आवाज़ आई।

गोविन्द श्रौर ज़ैनब बाहर श्राए। उन लोगों ने बताया कि कोट

में (राजमहल) रायगढ़ के डिप्टी साहब, रेनुग्रा के थानेडार उद्भव सिपाहियों के साथ ऋाए हैं। ऋार पूरे जगतपुर को बुला रहे हैं।

गोविन्द के शरीर में भनभानाहट दौड़ गई। उभने उन लोगों के साथ आगों बढ़ते हुए कहा, "उन लोगों को कहला दो कि हम नीग उनसे तीसरे पहर मिल सकेंगे !...और राजा की कोट में नहीं,... छोटी पट्टी में, पंचायती बड़े बरगद के नीचे !''

जब गाँव की यह खबर उन लोगों को मिली तो जैसे उन्हें थोड़ी सी चोट लगी ब्रौर इस चोट पर राजा ने ख़ब मलहम पर्टा की । लेकिन उन्हें गाँव के ब्रानुसार चलना था; इसलिए उनकी मेज कुसी ब्रोटी पट्टी में बरगद के नीचे लगाई गई।

जगतपुर श्रपनी तीन लर्म्बा-लर्म्बा दरक्वास्त वना ग्हा था। यहला दरक्वास्त गोविन्द की थी श्रीर उस पर सैकड़ों जगतपुरी श्रंग्ठें नगे थे; कि राजा ने हमारे साथ वहुत वड़ा विश्वासघात किया है। हमारी धार्मिकता की श्राड़ में हमें लूटने की केशिश की है। इन्हें जब यह मालूम हो गया कि इनकी जमीन्दारी, तालुकेदारी जब्त हो जा गही है श्रीर इनके खूनी पंजों से इनका जगतपुर निकल जायगा; तब इन्होंने जगतपुर को रही बीज देकर, इसकी रब्बी की फ़सल नप्ट की है; जिमसे श्राणे जगतपुर किसी तरह भूमिधर न वन सके। श्रपनी गरीबी में तड़-पता रहे श्रीर उसे हम श्रपनी श्रोर से थोड़ी-बहुत सहायता देकर सदा के लिए एहसानमन्द बना लें; श्रीर इस तरह जगतपुर सदा उनके पंजी में रहे। जगतपुर की बहू-वेटियाँ उनका शिकार बनती रहे। इसके लिए उन्होंने मुक्ते श्रीर वेकसूर जैनव को सामने रखकर, गाँव की कूटा धार्मिक मावना का नाजायज़ फ़ायदा उटाया है।

दूसरा लम्बा प्रार्थना-पत्र लाल साहव की खोर से बना था, जिस पर इन्द्रा, तारा, जैनव गोविन्द, किशान, नम्बरदार वगैरह के दस्तम्बत थे। इस प्रार्थना-पत्र में राजकुमार द्वारा गाँव में उठाए हुए सार पुर के फूँ के गए वखार का हवाला दिया गया था। वेटी इन्द्रा की शादी क्रीर ति्लकहरा के साथ किए गए विश्वासघात का सारा वयान लिखा गया था।

तीसरी लम्बी दरख्वास्त नब्बरदार श्रीर कौशल्या की श्रोर से थी श्रीर उसमें रहमान श्रीर बेगमा के श्राँस् थे, श्रहिल्या, पारो, किशन, रूपा के सच्चे वयान श्रीर बेकसूर सब्बो की हत्या का हवाला दिया गया था। श्रीर इस पर सैकड़ों जगतपुरी श्रॅगूठे के निशान चमक रहे थे।

\* \*

लेकिन तीसरे पहर से शाम तक जगतपुर श्रौर राजा तथा सरकार के कर्मचारियों में बहस चल रही थी। श्रौर कुछ नहीं हो पा रहा था सिर्फ वयान लिए जा रहे थे।

सरकार और राजा दोनों मिलकर जगतपुर के सब क्ताड़ों को, सब प्रार्थनापत्रों को साम्यवादी क्ताड़े का रूप दे रहे थे और उल्टे गोविन्द, किशन, लाल साहब को साम्यवादी सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे।

लेकिन चूँकि जगतपुर बहुमत से राजा के पापों, राजकुमार के विश्वासघात और सारे अपराधों को सिद्ध कर रहा था; और आज जगतपुर में कब से दबी हुई क्रान्ति की आग भड़कने वाली थी। राजा के पाँव अपने आप, अपने पापों के बोम, से कॅप रहे थे लेकिन राजकुमार की जहरीली ज़वान अब तक जगतपुर और सरकार के सामने यह कह रही थी कि "यह सब मूठ है!...सब कम्युनिस्टों का फरेंब है! अौर असली बात तो यह है कि जगतपुर के देवता, जगतपुर की घरती, इनपर नाखुश है, इस नयी फसल पर देवताओं का आप है! और यह नयी फसल किसी तरह भी अगर सफल हो जाय, नष्ट होने से बच जाय तो मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ।"

राजकुमार कड़े शब्दों में यह कहका खावेश के साथ खपनी कीट की खोर चला गया खोर भोले जरातपुर वाले सरकार के सामने—कभा कौशल्या, कभी सब्बो, कभी लट्टे के फूँकने की बाद, कभी गेर्शवन्त्र पर किए गए सारे खल्याचारों की फरियाद कर गहे थे।

लेकिन कोई कहाँ तक जगतपुर वालों की मुनता, मरकार स्वयं अभी तक इन्हीं राजे, जमीन्दार के हाथों में गुजर रही थी। आवाज कहाँ तक उठती ? जब आसमान स्वयं आवाज खाने के लिए नीचे मुक आया था।

जगतपुर में उस शाम तक, सरकार उनकी फ़रियाद मुनने के लिए नहीं रुकी थी; बल्कि राजा की शक्ति बनकर ख़ाई थी और उस शाम को जगतपुर के बहते हुए ख़ाँसुख्रो पर धूल का पर्दा डालने ख़ाई थी, उनके दिल के दहकते हुए शोलों पर राख डालने ख़ाई थी। क्योंकि उन्हें शक था कि ये ख़ाँसू कहीं बहते-बहते इतना बड़ा तूफान न बन जाँय कि इसमें सब को डूबना पड़े। कहीं इन शोलों से भूचाल न ख़ा जाय जिससे इस पृथ्वी को फटना पड़े और इसके गर्भ से कितनी सूरतें, राजा, सरकार, धर्म, समाज, व्यक्ति के प्रति फ़रियाद करती हुई न निकलें, नहीं तो इनके जीने ख़ौर रहने का कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा।

\* \*

अधेरा हो चला था और जगतपुर अभी तक मुत्राइना करके गाँव से बाहर जाती हुई सरकार को वेरे खड़ा था,। वह उनका निर्मय सुनना चाहती थी।

कहीं दूर दिशा में बिजली चमकी और बादलों की सहसहाहट आई। मानो आसमान ने दूर से जगतपुर वालों से कह दिया हो कि—पागल मत बनो !.. अपने रास्ते से चलते रहो.. सरकार तुम्हारे अधिरा हो चला था, श्रासमान में बादल थे श्रीर श्रभी तक एक भी सितारे का पता न था।

विजय जबू सभा को अपनी सत्यता और निर्दोष की चुनौती देकर राजमहल में लौटा, उस समय बहादुर सिंह, शेर सिंह, दीवान सिंह उसकी प्रतीचा में बाहर खड़े थे।

ऋँघेरा हो गया था सरकार श्रव रायगढ़ के रास्ते पर थी और जगतपुर श्रवभी उनके साथ-साथ चलता हुश्रा गाँव के बाहर दिल्ल श्रोर श्रपनी श्रावाज़ बुलन्द कर रहा था।

श्रॅंधेरा हो गया था श्रौर राजकुमार हाथ में बन्दूक सँमाले, पीछे पीछे बहादुर सिंह श्रौर दो नीची पट्टी के श्रादिमयों को लिए हुए रोनी के किनारे-किनारे उत्तर की श्रोर बढ़ रहा था।

वाँध के समीय पहुँचकर विजय ने एक बार गाँव की त्रोर देखा— बाग में ज़ैनब, कौशल्या त्रौर बेग्मा टहल रही थीं त्रौर बाँध की त्रोर देखती जा रही थीं।

छिपे हुए बहादुरसिंह ने धीरे से कहा, "हुजूर ! . श्राज तो मेरी राय है कि ज़ैनब पर ही गोली चलादी जाय श्रीर इस गहरी रोनी में फैंक दिया जाय . !"

"नहीं बहादुर !..चुप रहो !'' विजय सुका हुन्त्रा श्रागे बढ़ रहा था श्रोर धीरे-धीरे कह रहा था, "श्रमी श्रसत्य की जीत होगी !.. घबड़ाश्रो नहीं, पहुँचते ही ... बीचों-बीच से रोनी का बाँध काट दो ..!''

बाँध के समीप पहुँच कर सब ने समूचे बाँध को देखा और फिर धूमकर गांव का ओर देखा, सब सूना था। ज़ैनव, कौशल्या और बेगमा अब दिखाई नहीं दे रही थीं।

विजय ने एक बार ब्रौर सर उठा कर बाँघ के उस किनारे को देखा। उसने देखा कि उस सिरे पर कोई सफ़ेद छाया सी इन्सान की शक्ल बैठी है।

विजय सिहर गया और अपनी भरी हुई बन्दूक को देखने लगा।
"हुजूर ! देर किस बात की ? . अब वक्त विल्कुल नहीं है !" ते विजय ने धीरे से कहा, "बहादुर ! वाँध के उमासिरे पर मुक्ते कोई बैठा दिख रहा है !"

"नहीं, यह त्रापका भ्रम है हुजूर..!" वहादुरसिंह ने धीरे से बढ़ते हुए कहा, "हम लोग वाँध काट रहे हैं.. त्रगर वह कोई इन्सान होगा ..तो उसके पुकारते ही त्राप उसे गोली मार दांजिएगा।"

''बहुत अञ्छा !..बढ़ जाओ जल्दी !..काटो वाँच को !"

वहादुरसिंह त्रपने दोनों त्रादिमयों को लिए हुए जैसे ही बाँध को काटने टूटा, वाँध के उस सिरे पर रखवालों में वैटी हुई सुरत चिल्ला उठी—'गाँव वालो !..दौड़ो,..गुहार लागो..वाँध..वाँघ.. बाँध।''

विजय ने उसी च्राण उस पर गोली चलाई। वह छ्रद्रपटार्ता हुई सूर्त स्रव भी जगतपुर को पुकारती हुई चीख रही थी, "जैनव, गोविन्द, बेगमा।"

लेकिन वाँघ काटा जा चुका था, श्रीर रोनी की धार सिवान की श्रोर मुड़ने लगी थी। लेकिन वह चीखती हुई गुहार बाग़ में गूँज उठी श्रीर ज़ैनव ने श्राह भरकर कौशल्या को गाँव में भेजकर वेगमा के साथ चीखती हुई, कटते हुए बाँघ को वचाने के लिए टूट पड़ी। "बाँघ कट गया!" "बाँघ कट गया!!" जैसे घरती यह कह कर

''बाँध कट गया !'' ''बाँध कट गया !!'' जैसे धरती यह कह कर चीख उठी हो । श्रासमान रो पड़ा । लेकिन च्या मात्र में सारा जगतपुर बाँध पर टूट पड़ा ।

गोविन्द स्वयं उस किनारे पर छटपटाती हुई स्र्त पर फट पड़ा। ग्रौर उसे ऊपर उठाते हुए चिल्ला पड़ा—

"ग्राह! तारामती!!"

जगतपर की धरती गृहार मचा रही थी। वहुत ज़ोर-ज़ोर स

''वह राजकुमार बाँध काटकर भागा जा रहा है। पकड़ो उसे! . ़िबाँघ लो उसे!''

गोविन्द घम्यल तारा को लिए हुए टूटे बाँध की धार से बाहर आ रहा था स्त्रौर स्रपनी ज़ैनब को पुकार रहा था।

उसने किनारे से देखा किशन ऋौर मोहन जैनब को पानी से संभालते हुए बाहर घरती पर लिटा रहे हैं।

गोविन्द का पैर अब तक पानी में था और उसके कंघे पर घायल तारामती थी। इसलिए वह दौड़ता हुआ भी अब तक किनारे ही था।

लेकिन गोविन्द उसी त्त्रण यह देखकर बेहोश की तरह जैनब पर टूट पड़ा; जब कुछ लोग उसके पेट को दबाने जा रहे थे।

गोविन्द पागलों की तरह चीख कर ज़ैनब को अपनी गोद में ले लिया और उसने तड़प कर।कहा, "मत छूओ इस पेट को! मत छूओ इस पाक पेट में मेरा खून है! मत दबाओ इस पेट को . . . इसकी रूह में मैं हूँ!"

लोगों का सर घूम गया सब चुप हो गए।

गोविन्द ने धीरे से उसके सीने पर हाथ रक्खा; श्रौर उसमें चेतमा श्रागई।

गोविन्द ने फिर जैनब को ऋपनी बाहुऋों में उठा लिया। लोग फिर चिल्लाने लगे,

नहीं गोविन्द! ज़ैनब को नीचे रक्खो! . इसने पानी पी लिया है, इसका पेट फूल ब्राया है, इसका पेट देखो! इसने ज़रूर पानी पी लिया है!"

गोविन्द ने बहुत जोर से कहा—जैसे कोई पागल खुशी से हँसकर कहता है—''पागलो ! इस पेट में पानी नहीं है ! इसमें जिन्दा खून है, खून !" गोविन्द ज़ैनब को वच्चे की तरह ऋपनी बाहुश्रों में समेटे हुए वार-वार कह रहा था—''इसमें जिन्दा खृन हैं !...जो एक दिन जगतपुर की घरती पर चलेगा !''

लोग त्राश्चर्य से पत्थर हो गए लेकिन उस पत्थर में तरावट थीं त्रीर गोविन्द एक नन्हे बीज की तरह उस पत्थर को फोड़ता हुन्ना एक नए पौदे के रूप में कोमल मिट्टी पर त्रा गया—प्रकाश में।

उधर पूरव में नया चाँद निकल रहा था। इधर जैनव, गोविन्द की बाँह में, थकी हुई ऋाँखों से ऋपने गोविन्द को देख रही थी और धीरे-धीरे मुस्करा रही थी।

श्राधा जगतपुर बाँध को सम्हाल रहा या श्रीर श्राधा जगतपुर, गोविन्द, ज़ैनब, श्रीर घायल तारा श्रीर बेग़मा को सम्हालता हुश्रा खड़ा था। सब पर नए चाँद की नई रोशनी पड़ रही थी, सब श्रासमान का श्रमृत पी रहे थे।

गोविन्द ने धीरे से ज़ैनव को घरती पर लिटाते हुए कहा—"ऋाह!
....तुम मेरी घरती हो!" ज़ैनव ने ऋपनी ऋाधी बेहोसी में उठते
हुए कहा—"तुम मेरे ऋाकाश हो!"

श्रीर उसने फिर श्रपने दोनों मासूम हावों को गोविन्द की श्रोर उठा दिया।

इस बार जब गोविन्द ने अपनी ज़ैनब को दामन में लिया और चाँदनी में नयी फ़सल को बची हुई देखी; तव उसे लगा कि वह अपने हाथों से जन्नत उठा रहा है; जिसमें से कितने गोविन्द एम॰ ए॰ पास होकर निकल रहे हैं। कितनी मासूम ज़ैनी की आँखें मिलती जा रही हैं। कितनी बेगुनाह सब्बो फिर से जीवित हो रही हैं। कितनी अहिल्या कौशल्या, वेगुमा को उनका खोया हुआ रत्न मिल रहा है; कितनी सूरा, सुमागी को उनका फिर से सुहाग मिल रहा है। कितने जगतपुर बस रहे हैं। कितनी इन्द्रा बहनों को खुशियाँ मिल गही हैं

श्रीर सच्चाई को ज़िन्दगी मिली। एक श्रोर सचमुच इन्सान मरा हुश्रा मिला लेकिन नयी इन्सानियत की सुबह होने को थी। े उस समय चाँद हँस रहा था। गोविन्द का मचान कुछ कह रहा था। श्रीर जगतपुर का टीला दुश्रा दे रहा था। श्रीर टीले के द्रोनों खंडहर धीरे-धीरे गा रहे थे—तुम मेरी धरती हो!

तुम मेरी घरती हो!

इति